# BIBLIOTHECA INDICA:

#### COLLECTION OF ORIENTAL WORKS

PUBLISHED BY

#### THE ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.

New Series.—Nos. 830 and 832. THE TATTVA-CHINTAMANI

вч ....

GANGESA UPADHYAYA.

PART II.

ANUMĀNA KHANDA

VOLUME II.

**IÇVARĀNUMĀNA** 

WITH THE COMMENTARY OF

JAYADEVA MIÇRA\*

EDITED BY

PAŅŪIT KĀMĀĶHYĀ-NĀTHA TARKA-VĀGISA Professor, Sanskrit College, Calcutta.

CALCUTTA:

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS. 1897.

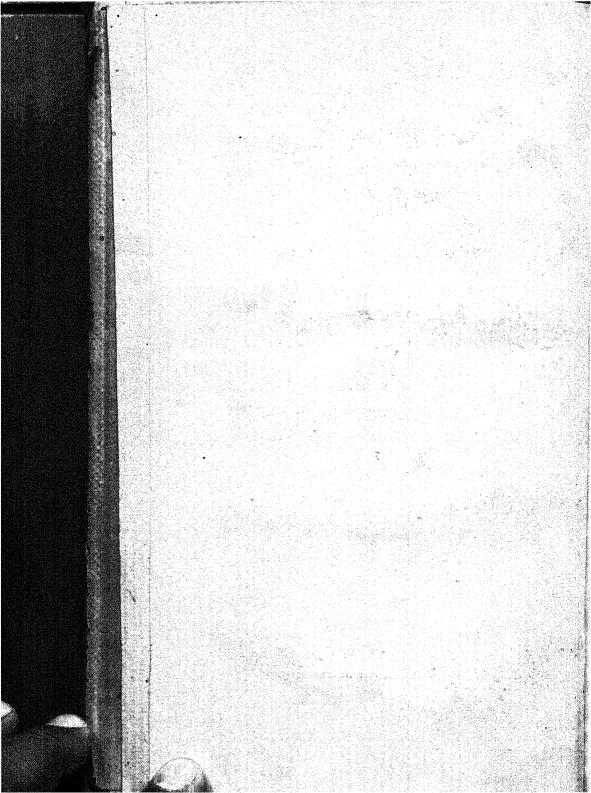

# तत्त्वचिन्तामणी

# ई प्रवरानुमानं।

त्रनुमानखखान्तर्गतं ।

## श्रीमद्गङ्गेश्रोपाध्यायविर्चितं।

श्रीजयदेवसिश्रविरचितालोकनासकटीकासहितं।

चासियाटीक-सोसाइटी-समाजानुमत्या

संस्नतविद्यास्याध्यापक-

#### श्रीकामाखानाय-तर्कवागीयन

परिश्रोधितं।

किकाताराजधान्यां वाप्तिस्त मिश्रमयन्त्रे सुद्रितं। प्रकाब्दाः १८१५। द्वै०१८६३।

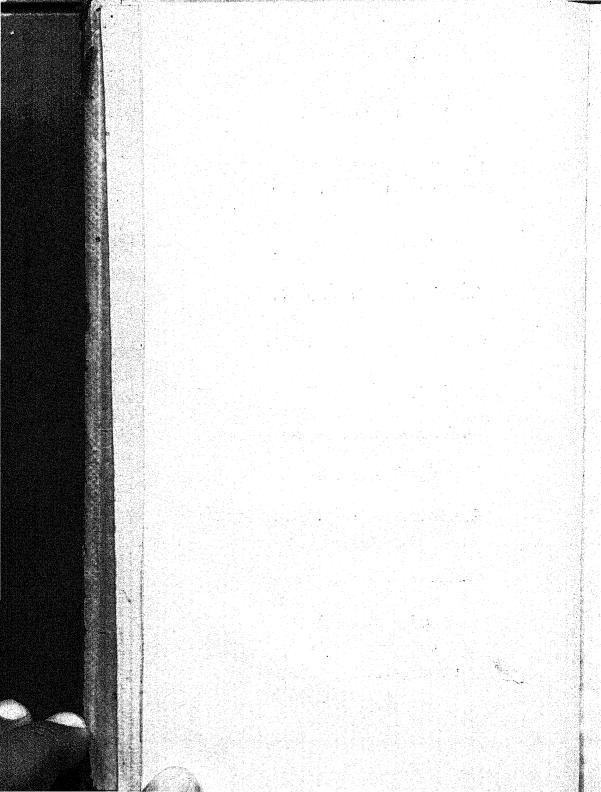



# तत्त्वचिन्तामणी

# ईश्वरानुमानम्।

रवमनुमाने (१) निक्षिति तसाज्जगनिमितिपुरुष-घौरेयसिडिः, श्चित्यादे। कार्यत्वेन घटवत्सकर्तृक-त्वानुमानात् (१) । ननु श्चित्यादि प्रत्येकं न पश्चः, तस्य

### ईश्वरानुमाना लाकः।

'जगदिति कार्यजातिमत्यर्थः, 'तस्रोति, प्रतिज्ञाकाले खस्व-पदेन तावदिभधानस्थात्रकालादित्युपलचणं, तावतामनन्तलादिम-धानस्थानेकसमयसाध्यतया तावत्यर्थन्तानुविधेय-स्थेयः-प्रतिवादिना-

<sup>(</sup>१) द्रैश्वरातुमानप्रकरणस्य मथुरानायक्वतव्याखाया दुष्पाप्यत्वेन व्या-खास इकारं विना दुने धिलेन चातिप्रामाणिक-जयदेविमश्रक्वता-कोकाख्य थाख्या सहितं तादशप्रकरणं मुदितिमिति।

<sup>(</sup>२) चितिः समर्तेका कार्थेलात् घटवत् इत्यन्तमानादित्वर्थः।

स्वप्रब्देनाभिधातुमण्रकात्वात्। नापि मिलितं, एकरूपाभावात् । त्रात एव सकर्तृकत्वासकर्तृकत्विचारारभक्षसंण्यविषयः तथाभृतविवाद्विषया वा न
पक्षः, एकरूपाभावेन तयास्तावत्सुयहौतुमण्रकात्वादादिनोर्निश्चितत्वेन संण्याभावात्। नच वाद्यनुमानयोस्तुल्यबलत्वेन मध्यस्यस्य संण्यः, त्रमानाभ्यां तस्य
संण्योमध्यस्यप्रमानन्तरच्चानुमानमित्यन्योन्यात्रयात्
घटेऽपि कदाचित्तयोः सभावात् प्रत्येकं संण्ये विवादास्पदत्वेनानुमानेऽधीन्तरतापत्तेश्च। नच ण्रीरापेस्रेण कर्चा यन कृतं ग्ररीराजन्यं जन्यं वा पक्षः, जन्यात्मिविश्वषुण-प्रब्द-पुत्कार-सर्गाद्यकालीनवेद घटादिलिप्यादिसम्प्रदायानामीश्वरमाचकर्वकाणामसंग्रहात् (१)

माकाङ्क्षासन्तासमाञाचेत्यपि द्रष्टयं (१)। 'मिलितमिति एकपचता-वच्छेदकाविक्किनित्यर्थः। ननु संग्रय-विवादौ विभेषणतयोप-खचणतया वा पचतावच्छेदकौ तच नाद्य द्त्याह, 'वादिनोरिति, नान्य द्राह, 'घटेऽपीति, तथाचां भ्रतः सिद्धसाधनमिति भावः।

<sup>(</sup>१) खनुगतपच्चतावच्छेदकाभावादिव्यर्थः।

<sup>(</sup>२) स्तेषां प्ररोरजन्यत्वनियमेन प्ररोराजन्यत्वरूपेण सङ्ग्रन्हीतुमप्रका-त्वात्।

<sup>(</sup>३) चतुविधेयः राजादिः खेयान् मध्यस्यः।

श्रमिबेश्व(१) श्रहष्टद्वारा श्रीरिगोऽपि श्वित्यादिकर्ति-त्वात्(१)। नापि जन्यकत्यजन्यं जन्यमुभयसिब्द्वाति-जन्यान्यद्वा जन्यं(१) पश्चः, श्वित्यादीनामदृष्टद्वारा जन्य-क्वतिजन्यत्वात्(४)। नाप्यदृष्टजनकत्त्यजन्यं जन्यक्वति-साक्षाद्जन्यं वा(४) जन्यं पश्चः, ईश्वरक्वतेरदृष्ट्जनकत्वेन श्वित्यादी तद्भावात्(६)। घटाद्विष्येवं पश्चत्वेनांश्वतः

'त्रसिद्धेश्वेति त्रप्रसिद्धेरित्यर्थः। दितीयलचणे दोषमाह, 'घटादाविति,

<sup>(</sup>१) प्ररीराजन्यवस्तप्रसिद्धा पन्तासिद्धेरित्यर्थः।

<sup>(</sup>२) जन्यमानं प्रति चट्टख्य हेतुत्वादिति भावः।

<sup>(</sup>३) सर्गाचकालीनचित्रबङ्गरादीनामेव उभयसिद्धक्षतिजन्यान्यत्वेन प्रच-तया न सिद्धसाधनमिति भावः।

<sup>(</sup>४) जन्यमात्रस्य चटछजन्यतया सर्गायकालीन चित्रबङ्गरादीनामिय क-स्यचिद्दछजन्यतया चटछदारा उभयसि द्वस्ति जन्यत्विवयमेन ताटमक्रतिजन्यान्यजन्याप्रसिद्धा पचाप्रसिद्धिरिति भावः।

<sup>(</sup>५) जन्यक्रतिसाच्चादजन्यतं जन्यक्रतिविधिष्टं यद्यत् तदन्यतं वैभिष्ट्यस् स्वजन्याजन्यत्व-स्वजन्यत्वोभयसम्बन्धेन ।

<sup>(</sup>६) तथाच जन्यमाचं प्रति द्रैश्वरक्षतेः कारयतया खदृष्टं प्रविषि कारयति। विश्वनि देश्वरक्षतिमाचनन्यस्यापि सर्गाद्यकानीनि विश्वादेः खदृष्टजनकक्षत्वजन्यत्वाभावात् पद्यासिद्धिरित भावः। समवाय-सम्बन्धाविक्कः जनकत्विविद्ययो तु द्रश्वरक्षतौ समवायाविक्कः । दृश्वरक्षतौ समवायाविक्

सिडसाधनात्<sup>(१)</sup>। न च श्वितिरेव पक्षः, अङ्गरेख सन्दिग्धानैकान्तिकत्वात् (१)। न च निश्चितविपश्चे हेतु-सन्देहात्स इति वाच्यम्। हेतौ साध्याभाववद्गामिल-संशयस्य दूषकत्वात्। स च साध्याभाववति हेतुसन्दे-हा हेतुमति साध्याभावसन्देहादा उभययापि देवाः। न चैवं पक्षेऽपि तत् स्यात्, अनुमानमाचा च्छेदकाले-नेतरच(१) तस्य दूषकत्वात्। श्रुङ्गरे हेतारनिश्चयेन सन्दिग्धानैकान्तिकम् तिन्त्रश्चे च साध्यसन्देइवित साध्यानुमितिरेव पक्षवत्सामग्रीसत्त्वात्, त्रत एवाङ्करः पश्चसम इति चेत्, न, तस्यापश्चत्वेन हेताः पश्चधर्मता-विरहेण स्थापनानुमानाविषयत्वात्। तदा तस्यापि पश्चते प्रतिज्ञान्तरापत्तिः। श्रनुमानान्तराधीनतत्सा-ध्यानुमित्यनन्तर्च पश्चेऽनुमितावितरेतराश्रयानैक-मणनुमानं स्यात् तचापि शित्यादी सन्दिखानैकान्तात् श्चितेर्विवाद्विषयत्वे ऋङ्गे प्रथमं साध्यसाधनेऽथी-

<sup>(</sup>१) घटादेः चेष्ठाद्वारा स्वतिजनयदेन उत्तोभयसम्बन्धन स्वतिविशिष्ठान्यत्वादंश्वतः सिद्धसाधनमिति भावः। स्वतिविशिष्ठान्यत्वघटक-वैशिष्ठां यदि खजन्यादृष्ठाजन्यत्व-खजन्यत्वोभयसंसर्गरूपं विवद्यते तदा नांश्वतः सिद्धसाधनमिति विभावनीयं।

<sup>(</sup>२) व्यभिचारसन्देश्वादित्वर्थः।

<sup>(</sup>३) तदितरचेति ख॰।

त्तराच। किच्चैनमैकेकोपादानाभिज्ञसिद्धाविप नेश्वर-सिद्धिः। नापि सर्गाद्यकालीनं द्यागुकं पश्चः, परम्प्रति सर्गाद्यसिद्धेः। किच्च सकर्षकत्वं न तावत्कृतिमत्सह-भावः क्रतिमज्जन्यत्वं वा, चस्मदादिना सिद्धसाध-नात्। उपादानगाचरापराश्चज्ञान-चिकौर्षा-क्रतिम-ज्ञन्यत्वं तदिति चेत्। न। उपादानगाचरत्वं यदि यत्तिचिदुपादानगाचरत्वं तदा श्रस्मदादिनार्थान्तर-त्वम्(१) ज्ञानादिजन्यत्वमिप(१) विविश्वतम्। न च घटा-पादानगाचरापराश्चज्ञानादीनां श्वितिजनकत्वं सम्भ-वति, व्यभिचारादिति चेत्। न। श्वितिजनकादृष्टजनक-ज्ञानादीनामुपादानविषयत्वनियमेनादृष्टदारा तैरेव

'सर्गादित यद्यपि ह्यणुकमाचकर्दसिद्धीवेश्वरसिद्धा पचित्रेषण-मन्दितं, तथापि ददानीं ह्यणुकमस्मदादिनैव योगजज्ञानवता सकर्दकं स्वादित्यर्थान्तरापच्या पचित्रेषणं दत्तमित्याग्रयः। पचं विकल्प्य साध्यं विकल्पयितुं पृच्हति, 'किञ्चति, 'यभि-चारादिति ददानीं घटोपादानगोचरज्ञाने सत्यपि चित्यनुत्पा-देन यभिचारात्। यदा चितेः प्राच्यलेनेदानीन्तनघटज्ञानस्य

<sup>(</sup>१) खस्मदादीनासुपादानज्ञानमादाय प्रक्रतानाकाङ्किताभिधानमिति भावः।

<sup>(</sup>२) ज्ञानादीनामपि जनकलमिति ख॰।

सिडसाधनात्। न च साक्षात्तज्ञन्यत्वं विविधितम्, तिडि न कितजन्याजन्यत्वे सित कितजन्यत्वम् स्वजनकाकत्यव्यविद्वतित्तर्श्वणविद्वत्वं वा घटदृष्टान्तस्य साध्यविकलतापत्तः प्यादी कुलालादिकर्त्तृकत्वाभावप्रसक्राच। न च प्ररीरिक्रिया दृष्टान्तः प्रदित वाच्यम्।
घटनानैकान्तिकत्वात् (१) चेष्टात्वस्योपाधित्वाच (४)।
नापि शित्याद्यपादानगाचरत्वं विविधितम्, अप्रसिडेः।
न चोपादानप्रबद्ध्य सम्बन्धिप्रबद्द्वेन घट-शित्यादिपदसमित्याद्दारे तत्तदुपादानवे।धकत्वं चैना मात्रभक्तः (४) मैचवदिति वाच्यम्। प्राब्दे हि वेधि तथा (४)।

<sup>(</sup>१) सकर्नुकलपदस्य यदि क्वतिजन्यागन्यत्वे सति क्वतिजन्यत्वमर्थः तदा घटादेः क्वतिजन्यचेष्टाजन्यत्वेग साध्यविरक्तिगापत्तिरिति भावः।

<sup>(</sup>२) श्वन्यच चेछादारा क्रतिजन्यलेऽपि शरीरिक्रयारूपायां चेछायां क्रतेः साचात् जनकलेन तस्या एव दृष्टान्तलं सुक्षभिमिति तात्यस्यं।

<sup>(</sup>३) निरुक्तसकर्तृकलस्य चैद्यायामेव सत्त्वात् तादृशसाध्यश्रुन्ये घटादौ कार्यालहेतोव र्रामानलेन यभिचार इत्यभिषायः।

<sup>(</sup>४) तथाच निरुक्तसकर्तृकलस्य चेष्टायामेव सत्तात् यच यच सकर्तृ-कलं तच तच चेष्टालमिति चेष्टालरूपोपाधेः साध्ययापकलं, का-स्थलरूपहेतोः घटादी सत्तात् तच चेष्टालाभावेन चेष्टालरूपो-पाधेः साधनाव्यापकलमित्युपाधिलमिति भावः।

<sup>(</sup>५) चैत्रो मात्रभक्तः इत्यादी यथा चैत्रादिपदसमित्रयाद्वारेण मात्र-पदस्य चैत्रमात्रवोधकालं तथा घट-च्लित्यादिपदसमित्रयाद्वारेण उपादानपदस्य घट-च्लित्याद्यपादानवोधकालिमिति।

<sup>(</sup>६) न त्वनुमानादाविति ग्रीयः।

न चाच श्रब्दः प्रमाणम्, वादिनारनाप्ततात्। श्रमाने त्वनुगतेन व्यापकत्वग्रहे तेन रूपेण व्याप-किसिंदिः तचापादानत्वमेवेति कथं नार्थान्तरम् । किन्देवं घटादाविप तत्तदुपादानत्वेनेवापिस्यत्या सा-मान्येन रूपेण कुचाप्यनुपिस्यतेव्याप्तिरेव न यस्तेत। श्रीप च सामान्यलस्रणया ज्ञानलस्रणया येगजधर्मा-रूपया प्रत्यासत्त्या उपादानगोचरापरेशस्त्रज्ञान-चिकी-र्षा-क्रितिमता श्रस्मदादिना सिद्धसाधनम् तेषां (१) स्तित्य-व्यवहितपूर्वसमयासन्वेऽपि तद्दतः सन्त्वात् श्रदृष्टदारा तेषामिप जनकत्वसम्भवात् ज्ञानादिसास्राज्ञन्यत्वस्य च निरस्तत्वात्।

तदा श्रभावेन नियतपूर्ववर्त्तिलाभावादित्यर्थः । 'श्रदृष्टदारेति, यद्यपि दोषाभावाददृष्टदारकता योगिज्ञानस्य बाधिता, तथाये-तदनुमानवलादेव "धर्मिकस्पनात दति न्यायात्<sup>(२)</sup> दोषं विनापि तस्यादृष्टजनकलं स्थादित्यर्थान्तरापादानमेवेदं द्रष्ट्यं ।

<sup>(</sup>१) उपादानचानजन्यत्वेन उपादानचानजन्यते कार्यातव्यापकत्याहे उपादानचानजन्यत्वेन उपादानचानजन्यत्वस्य सिद्धिः, न तु चित्र्यपादानचानजन्यत्वस्य इत्यर्थान्तरमिति भावः।

<sup>(</sup>२) उपादानज्ञानादीनामिलर्थः।

<sup>(</sup>३) धन्मिन ल्पनाता हि धन्मिन ल्पना जघीयसीति न्यायादित्यर्थः।

श्रथ (१) यागजधमीजन्यसिवकस्यकाजन्यसामान्य-लक्षणप्रत्यासस्यजन्यजन्योपादानगोचरापरेष्ट्रज्ञान-चिकीर्षा-क्रितमद्जन्यं जन्यं पक्षः (१) यागजधमीजन्य-सिवकस्यकाजन्यसामान्यलक्षणप्रस्यासस्यजन्योपादान-गोचरज्ञान-चिकीर्षा-क्रितमज्जन्यमिति साध्यम्। यदा श्रमागतगोचरसाक्षात्कारजनकप्रत्यासस्यजन्यजन्यज्ञा-नादिमदजन्यं (१) जन्यमनागतगोचरसाक्षात्कारजनक-

'त्रय योगजेति, त्रचोभयच पचविग्रेषणमप्रसिद्धिवारणाय,

<sup>(</sup>१) सन चित्रक्षुरादी स्रवृष्टदारा योगिनां योगनधर्मनन्योपादान-ज्ञानन्य चित्रीधी-क्रितनन्यत्वेन पद्याप्रसिद्धिवारणाय योगनधर्मी-जन्येति विश्रेषणं। स्रवृष्टदारा स्रवृत्तिव्यात्मकौपादानज्ञानन्यत्व-मादायासिद्धिवारणाय सिवक्ष्णकानन्येति विश्रेषणं, स्रवृत्तिव्यात्मक-ज्ञानस्य सिवक्ष्यक्रयाप्तिग्रह्णन्यत्वेन वारणं, स्रवृष्टदारा सामान्य-स्रवृण्यस्यासिक्ष्णन्यातीन्त्रियोपादानिषयक्ष्णानन्यत्यमादायासि -द्विवारणाय सामान्यप्रवासन्त्यनन्येति विश्रेषणं।

<sup>(</sup>२) अत्र जन्यतं उपादानज्ञाने चिकीर्षायां क्रती च विशेष्वयां, जन्यत्व-स्याविशेषयात्वे जन्यमात्रस्थेव नित्यज्ञान-नित्यचिकीर्षा-नित्यक्वतिज-न्यत्वेन सामान्यवन्तदजन्यजन्याप्रसिद्धा पन्चाप्रसिद्धिप्रसङ्गः। अन-यैव रीत्या सिद्धसाधनवार्याय साध्यां श्रे उक्तविशेषयात्रयस्य सार्थन्यं।

<sup>(</sup>३) योगजधर्मस्य सामान्यजन्यस्य च चनागतगोचरसान्नात्वारजनकः त्वेन वार्यां, चन प्रवासत्त्वजन्यत्विमित्वच जन्यत्वं सान्चात्वरस्परा-साधार्यां ग्रान्धं तेनानुमितेः परम्परया सामान्यप्रवासत्तिजन्यत्वेन वार्यामिति ध्येयं।

प्रत्यासत्त्यजन्योपादानगाचरापराक्षज्ञानादिमज्जन्यमिति साध्यम्, ज्ञानाव्यविद्वतात्तरसमयवत्तीं च्छा-तदव्यविद्वतात्तरसमयवर्तिकृतीनां (१) जनकत्वं विविश्वतं
न तु ज्ञानादीनां ये।गपद्यम् पौर्वापर्यं वा ऋता न
साध्याप्रसिद्धिनं वा श्वित्यादे। बाध इति। मैवम्। योगजधम्मसामान्यज्ञानरूपप्रत्यासत्तीनामनागतगाचरसाश्वात्वारस्य तज्जनकप्रत्यासत्तीनाच्च परस्याप्रसिद्धतया
तद्जन्यस्य साश्चात्कारस्याप्यप्रसिद्धत्वेन पश्च-साध्ययाविश्वेषणासिद्धा परं प्रत्याश्रयासिद्धेः साध्याप्रसिद्धेश्व ।
तिसद्धी वा पश्चे तद्जन्यत्वासिद्धेः श्वितिजनकादृष्टजनकक्वति-चिकीर्षा-साश्चात्काराणां योगजधम्माद्यजन्यानामदृष्टदारा श्वितिजनकत्वेन सिद्धसाधनात्। न च

साधिविशेषणञ्च सिद्धसाधनवारणाय। तत्र ज्ञानादीनासुभयजोपलचणलं विशेषणलं वेति विकल्पं मनसि क्रत्य नाद्य दत्याह, 'योगजेति, सिद्धौ वा तदाश्रयखादृष्टदारा जनकलात् पचे तदजन्यलासिद्धेः, दद्ञ्चोपलचणं साध्ये सिद्धसाधनाचेत्यपि द्रष्ट्यं। यथाश्रुते तु तिसद्घाविप योगज्ञानस्य दोषाभावाददृष्टाभावाददृष्टादारकतया तदजन्यलासिद्धेरित्यादेविरोधापातादिति ध्येयं। नान्य दत्याह, 'चितिजनकेति, व्याप्तियहजन्यलेनेत्यनन्तरं चकारः पूरणीयः, ते-

<sup>(</sup>१) तदव्यवहितोत्तरच्यावर्त्तिष्ठतीनामित्रिव

ताहणसाक्षाज्ञत्यत्वं विविधितम्, घटादिदृष्टान्ते तदः सम्भवात्, दृष्टान्ते घटादै। जनकेष्टसाधनताज्ञानस्यानुः मितित्वेन जन्यसविकल्पक्यातियद्दजन्यत्वेन साध्याः प्रसिद्धेय।

ननु व्याप्तिवलेन साध्यं सिध्यति व्याप्तिश्च यच यच वार्यतं तच तदुपादानाभिज्ञजन्यत्वम् विह्मा न तु यदात्वाध्यं तद्यत्विच्चदुपादानाभिज्ञजन्यसिति। एवच्च यच वार्थातं तच तदुपादानाभिज्ञजन्यत्विमिति विश्विष्य व्याध्या शित्यादी कार्थातं शित्याद्यपादाना-भिज्ञजन्यत्वेमव साध्यत्यतो न सिड्नसाधनमिति चेत्, न, घटे पटे च कार्यत्वस्य व्याप्तिग्रहः किं प्रत्येकं घटे। पादानाद्यभिज्ञजन्यत्वेन, तत्तदुपादानाभिज्ञजन्यत्वेन, उपादानाभिज्ञजन्यत्वेन, तत्तदुपादानाभिज्ञजन्यत्वेन, उपादानाभिज्ञजन्यत्वेन वा, श्राद्ये घटे।पादानाभिज्ञजन्यत्वेन वा, श्राद्ये घटे।पादानाभिज्ञजन्यत्वेन, तत्तत्त्वव्याद्ये व्याप्ति वा, श्राद्ये व्याप्ति वा, श्राद्ये वा, श्राद्ये व्याप्ति वा, श्राद्ये वा, श्रा

नोभयविशेषणविरहादुभयविशिष्टज्ञानजन्यलहृपसाध्याप्रसिद्धेरित्यर्था सभ्यते श्रम्यथानुमितेः पारोच्छानियमेनापरोचवीजलं साध्यं श्रत-एवाप्रसिद्धं किं तद्धें स्विकल्पक्याप्तिग्रहजन्यलहृपविशेषणोपवर्णमं

<sup>(</sup>१) तदुपादानाभिचनत्तेकत्विमिति ख॰।

कथं व्यापकताग्रहः, तत्तच्छव्दस्य स्वभावात् समिन-व्याहृतपर्तया नायं देष इति चेत्। न। अनुमाने शब्दस्वभावापन्यासस्याप्रयोजकत्वात्। अत एवेदानीं देवदत्तो बहिरस्ति विद्यमानत्वे सति ग्रहासत्वात्, विद्यमानत्वे सति यो यदा यच नास्ति स तदा तदित-रिक्ते देशेऽस्ति यथाहमेव बहिरसन् ग्रहमध्ये तिष्ठा-मौत्यच पश्च-हष्टान्तसाधारणयन्त्व-तन्त्वयारनुगतयार-भावान्नान्वयि, किन्तु व्यतिरेकीत्युक्तम्। दृतीये सिद्ध-साधनमेव।

श्रथ सर्गाद्यकालीनह्यण्कं ज्ञानेच्छा-स्रतिसमान-कालीनसामग्रीजन्थम् कार्य्यत्वात् घटवत् श्रदृष्ट-सामग्रीजन्यत्वेऽदृष्टत्वापत्तिरिति चेत्। न। परस्प्रति-सर्गाद्यसिद्धेः। ज्ञानादीनां सिद्धाविष द्यणुकाजनक-त्वात् उदासीनसिद्धावप्रयोजकत्वाच। एतेन सर्गाद्य-कालीनं द्यणुकं द्यणुकासमवायिकारणसमानकाली-नक्षतिजन्यमिति निरस्तम्। द्यणुकासमवायिकारण-

तत्र चेदं दूषणं न लगतीति सार्तद्यं। ननु सर्गाद्यजन्यलेन न पत्रता किन्तु द्यणुकलावच्छेदेनैव परन्वसादादिनापि सिद्धसाधन-मतस्तदंशे पचधर्मताबलादीश्वरसिद्धिः पचतावच्छेदकैच्याच नांश्रतः सिद्धसाधनमित्यस्वरसादोषान्तरमाह, 'खदासीनेति, 'एतेनेति

समानका जीन हातिलेन गारवाप्रयोजक लाभ्यामजन-कलात्। किञ्च कार्यालं न ताव योगोपि स्थित हात्य-हिलम्, श्रिस होः। नापि पूर्वका जासक्त्वे सित उत्तर-का जसम्बन्धिलं, तत्तत्पर्वका जलस्यान नुगतत्वात् सक-जपूर्वका जस्याप्रसि होः (१) नापि का दाचित्कत्वम् (१), प्रागभावना नैका न्तिकत्वात् (१)। नापि प्रागभावप्रति-योगिलं, ध्वंसेना नैका न्तिकत्वात् (१)। नापि सक्त्वे सित तक्तम् (१), सत्ताजातेः परम्प्रति श्रिस होः स्वरूपसत्तस्य च ध्वंसेऽपि सत्त्वात्। यक्त्ययं घटः स्तद्घटजनका नि-

श्रप्रयोजकलेनेत्यर्थः । च्हेलर्थे पृच्छति, 'किञ्चेति, 'सत्ताजातेरिति ।

<sup>(</sup>१) पूर्वत्वस्य प्रामभावघटिततया सर्वेघां वस्तूनां प्रामभावाधिकरण-कानाप्रसिद्धेरित्यर्थः।

<sup>(</sup>२) कादाचित्वत्वच्च किच्चित्वाचारित्तत्वे सति किच्चित्वाचरित्ततं, न तु किच्चित्वाचार्यत्तित्वे सति उत्पत्तिमत्त्वं, तथा सति प्रागमावेगानैका-न्तिकत्वादिगुत्तरग्रशासङ्गतेः।

<sup>(</sup>३) सकर्नुकलरूपसाध्यश्रन्थे प्राग्नभावे कादाचित्वलरूपकार्य्यतहेतोः सत्त्वात् यभिचार इति भावः।

<sup>(</sup>४) कपालादिसमवायिकारणनाश्चनये घटादिनाशे परमते सकर्नुकला-मावाद्यभिचार इत्यभिष्रायः, भावत्वे सति प्रागमावप्रतियोगित्वं यदि हेतुः विहे नासिद्धिने वाऽनैकान्तिकत्विमिति विभावनीयम्।

<sup>(</sup>५) प्रागमावप्रतियोगित्वमित्वर्थः।

यज्ञान-चिकीर्षा-क्रत्यतिरिक्तज्ञानादिजन्यः कार्यत्वात् पटवित्यादि। तनः। विपश्चवाधकाभावेनाप्रयोजकाल्वात् अन्यथा (१) अन्यथा घटः एतद्घटजनकानित्याद्द-ष्टातिरिक्तादृष्टजन्यः कार्यत्वात् पटवत्, एते। सुख-दुःखसाश्चात्कारो एतज्जनकानित्यसुख-दुःखातिरिक्त-सुख दुःखसाध्यो सुख-दुःखसाश्चात्कारत्वात् द्रत्यादिना नित्यधमीधमी-सुख-दुःखाश्रयस्यापि सिडिप्रसङ्गात्। अयं घटः स्वजनकानित्यज्ञानाद्यतिरिक्तज्ञानाद्यजन्यः (१) घटत्वात् अपरघटवदित्यादिना सत्प्रतिपश्चाच।

केचितु दृष्यते तावदिभमतयाहिणीन्द्रिये मनानि-वेश्यतः पुंसामनः क्रियानुकूला यतः, तथाच सगीद्य-कालीनशरीरजन्यज्ञानध्वंसानाधारकालाधारज्ञानज-

यद्यपि नेदं दूषणं प्रसाधाङ्गकानुमानस्य सर्वसमातलात्, तथापि प्रसाधाङ्गके गौरवादप्रसाधाङ्गकमेवानुमानसुच्यतामिति मनसि-

<sup>(</sup>१) विपच्चस्य व्यभिचारस्य वाधकाभावेन वाधिनियाधिकाभावेन स्रतुक्त-तर्काश्रन्यत्वादित्यर्थः।

<sup>(</sup>२) साधनाभावमुला बाधनमप्याच् , ऋत्यधेति ।

<sup>(</sup>३) नित्यज्ञानानक्रीकर्त्त्यां परेषां मते घटस्य खजनकानित्यज्ञानाद्यति-रिताज्ञानाद्यजन्यत्वं सम्भवतीति भावः।

नकात्ममनायागजनिका<sup>(१)</sup> मनःक्रिया तन्मनागा-चर्प्रयत्नानाधारतन्मनागाचरप्रयत्न-तञ्चाप्येतरसकल-कार्णाधारकालानन्तरकालानाधारा तन्मनःक्रिया-त्वात् सम्मततन्मनःक्रियावत् श्रयीत् प्रयत्नाधारका-लानन्तरकालाधारा सा क्रिया सिध्यतीत्याहः<sup>(१)</sup>। तन्न, सगीचकाले ज्ञानजनकमनःसंयागजनकित्रयायां मा-नाभावः पूर्व्विषययैव संयागसम्भवात् ईश्वरवादिनां

क्रत्येतदुतं। वस्तुतः सत्तावसं तत्समवाय दति व्यर्थविशेषणलानेदं साधनं, श्रत एव जातिमत्तमि न विशेषणं, न हि तचापि प्रस्थात्यसिद्धलमिति भावः। 'पूर्विक्रययेवेत्युपण्डणं कदाचित् पूर्वसंयोगेनापीत्यपि द्रष्ट्यं, प्रखये कर्मवद्गुणस्थापि सभावात् (३)। न च प्रखयकालीनसंयोगस्य शरीरानविक्किन्नोत्पत्तिकतया न ज्ञानजनकलमिति वाच्यं। शरीरानविक्किन्नोत्पत्तिकलेऽपि शरी-

<sup>(</sup>१) सर्गायकालीनं यच्छरीरं तच्चन्यज्ञानध्वंसानाधारकाल खाधारी यख एवं भूतं यज्ज्ञानं तच्चनकात्ममनःसंयोगजनिका मनः जियेवर्धः।

<sup>(</sup>२) तथाच ताटप्रमनः क्रियालावच्छेरेन प्रयत्नाधारकालानन्तरकालाधार-लिसद्धौ सगैद्यकालीनतन्त्रनः क्रियायामिष प्रयत्नाधारकालानन्तर-कालाधारतस्य चवप्रयमक्षीकर्त्तथलेन सगौद्यकाले द्रैश्वरप्रयत्नाति-रिक्तप्रयत्नासम्भवादीश्वरसिद्धिरिति केषाश्चिदाण्यः।

<sup>(</sup>३) जन्मज्ञ्यानधिकश्याकालस्य घलयतेन तत्र कस्मेया इत जन्यगुगास्य सन्तेऽपि न प्रवयत्वयाघात इति भावः ।

# तन्मने।गे।चरप्रयत्नानाधारः काले।ऽप्रसिद्ध एव<sup>(१)</sup> क्रि-यात्वस्यैव हेतुत्वे व्यर्थविभेषणत्वच्च<sup>(१)</sup>। किच्चैवं प्रयत्ना-

रावच्छिन्नतादशायां ज्ञानजनकलाविरोधात्। एवञ्चाश्रयासिद्धौ तात्पर्थं, इदसुपनचणं व्यभिचारोऽपि द्रष्टवः, नोदनादपि मनः-क्रियासमानादिति ध्येयं। यदि चेश्वरप्रयत्नजन्यलान व्यभिचार-स्तदाह, 'क्रियालस्थेति । 'किञ्चैविमत्यापाततः, मूलयुक्तिस्तु व्यर्थ-विशेषणलं, मनोगोचरप्रयताप्रसिद्धा साध्याप्रसिद्धिरपि अतीन्द्रवे प्रयत्नासभावादिति ध्वेयं। यावता तदुत्तरकाकोत्पत्तिकालस्य सा-धयितं प्रकालात् तावनाचमाधनमन्यथासिद्धलप्रकास्कन्दितमिति तथा साध्योपन्यासादिति । श्रत्रोपादानपदं खोपादानपरं, तद्गो-चरजन्यक्षतिजन्यं घटादि प्रसिद्धं तदन्यलं पचतावच्छेदकं, श्रत-उपादानपदं न खोपादानपरमप्रसिद्धेः, न सामान्यपरं, रूपोपा-दानप्रज्ञादिगोचरजन्यक्तिजन्यलेन प्रब्दादाववाप्तिरित्यादिदूषण्-मलग्नकं भवति, श्रचोपादान-क्रत्योर्मध्ये ज्ञानपदमपि प्रवेशनीयं, तेनातागोचरक्रतिविषयमाचात्कारादिषु नावाप्तिः। यदा उपा-दानगोचर्जन्यक्रतिलाविक्स्नकारणलाप्रतियोगीत्यर्थः, स्वविषय-समवेतकार्थं प्रत्येव तथा जनकलादिति नातिप्रसङ्गाप्रसिद्धी। न

<sup>(</sup>१) र्देश्वरप्रयत्नस्य निव्यत्वेन तन्मनोगोचरेश्वरप्रयत्नस्य सर्व्यस्मिन् काले सन्तात् तादृणप्रयत्नानिधकरणकालासिद्धिरिति।

<sup>(</sup>२) द्रश्वरवादिमते जियामाजस्य खनातो भगवत्ययत्नजन्यत्वेन व्यभि-चाराप्रसत्तेः हेतुश्ररीरे तन्मनः पदं वर्धम्।

नाधारकालानन्तरकालानाधारत्वं श्रेष्ठात् तत्सिडी मानान्तरादीश्वरसिडी श्रेष्ठान्तरत्विमिति। श्रेष्ठाच्यते। श्रद्धाद्वारकापादानगोचरजन्यक्रत्यजन्यानि समवेता-नि जन्यानि श्रद्धष्ठप्रागभावव्याप्यप्रागभावाप्रतिया-

चात्मगोचरास्मदादिक्ततिविषयमाचात्कारादावव्याप्तिरिति भावः। नचेवमदृष्टादारकेति व्यर्थं तद्दार्कक्तिमादाय कल्पदयेऽपि दोषा-प्रमङ्गादिति चेत्, श्रव कश्चित् विषचलनादौ मन्त्रपाठादिमाध्ये-उस्मदाद्यकर्तने मा भद्रव्याप्तिरित्येतदर्थं तदुपादानं मन्त्रपाठादि-नादृष्टजननात्। तच विषयगोचरा क्रतिरेव न किन्तु कण्डता-चादिगोचरेति न तद्धें तद्पादानं ऋषि तु काची गरीरे यद्गीरं रूपं उत्पन्नं तत्काली प्ररीरगोचरतपश्चरणादिकत्या जन्यते सा च कतिरदृष्टदारिकेति तद्रूपेऽव्याप्तिवारणाय तदिग्रेषणमिति सस्यक्। वसुतसु श्रदृष्टादारकलमात्मगुणादारकलं तेनात्मनि निदिध्या-मनादिकतिमाध्ये त्रातामाचात्कारे नायाप्तिरिति तत्त्वं, क्रतिजन्य-व्यापारविषयताया एव क्रतिविषयतारूपतादिति। यदि च तचा-दृष्टमेव दारं तदा यथाश्रुतमेवादरणीयं। श्रग्रेतनं जन्यपदं सम-वेतपदञ्चाकापादौ ध्वंसे चातिव्याप्तिवारणाय, तत्पचतायामंप्रतो बाधापत्तेरिति भावः। श्रवादृष्टजनकेत्युक्ते ईश्वरक्रतेरप्यदृष्टजनक-लादिति तदारणार्थं भञ्चन्तरेणाह, 'त्रदृष्टेति, त्रदृष्टपदं खजनका-

<sup>(</sup>१) प्रयत्नानाधारकाकानाधारतमायाति न तु प्रयत्नानन्तरकाकातिम-तिकार।

# खुपादानगाचरापरे। श्रज्ञान-चिकीर्घा-क्रतिमज्जन्यानि स्वजनकादृष्टीत्तरे। पादानगाचरापरे। श्रज्ञान-चिकीर्घा-

दृष्टपरं, व्याप्तिस्य कालिकी तेन यदा तादृशकतिप्रागभावस्तदा खजनकादृष्टप्रागभाव दति व्याप्तौ तददृष्टजनकक्तयादिप्रागभाव एव तथा निर्वहतीति तदन्या क्रतिदयी श्रदृष्टाजनिका ईश्वरक्रतिश्च नित्यलेन प्रागभावाप्रतियोगितया विणिष्टाभावसत्वादिति भावः। 'खजननेति, खजनकादृष्टाधिकरणचणोत्तरचणवृत्तिः कुलालज्ञा-नादिः, देश्वरज्ञानादेश्व नित्यलेन सक्तवचणदृत्तिलादिति भावः। नलनतुगमात्कर्य खान्तर्भविण वाप्तिग्रह इति चेत्, इत्यं, श्रनतु-गमेन तावतामनुपिखतिनाभिमता उपिखताविप व्याष्ट्रगृही वाभिमतः, श्राद्ये जन्यलरूपेण हेत्रुक्ततेन सामान्येनासत्तीभ्रयोप-स्थापितेषु तज्जनकादृष्टलेनेव तावतासुपस्थितेः, श्रन्यसु ग्रङ्कितो-ऽपि न, श्रमभावात् । न चोपस्थितावपि जन्यतेन सर्वेषां खलस्थाननुगमेन जन्यलममानाधिकर्णात्यनाभावप्रतियोगिला-त्रायोकं कथं व्याप्तिग्रह इति वाच्यं। गन्धव्याप्यलस्य पृथिवीले-नासकावेन सामान्याभावागर्भदितीयव्याप्तिलचणप्रकरण एवास्य प्रद-र्भनात्। न चैवसुपादानपदमपि खोपादानपर्तया सुतो नाभ्य-पगतं कथं वा पूर्वपचे खान्तभीवेण व्याप्तिग्रहो दूषित दति वाच्यं। तचापिसञ्चा व्याष्ट्रग्रहात्। न हि जन्यलाधिकर्णतयोपिस्तानां यावतां तज्जनकादृष्टोपस्थितिवत्तदुपादानगोत्तरा क्रतिरिप प्रसिद्धा, चित्युपादानाप्रमिद्धेः प्रत्येकप्रसिद्धिं विना प्रत्येकवाष्ट्रायहात्। न हि

क्षतिमज्जन्यानि वा अपरेष्ठिज्ञान-चिकी धा-प्रयत्निव-षयीभवदुपादानानि वा समवेतत्वे सति प्रागभाव-प्रतियोगित्वात् यदेवं तदेवं यथा घटः तथा चैतानि

यित्किञ्चित्तादृग्रप्रसिद्धिरन्यवेवाचापि तन्त्रेति। यदा खपदं पची-क्रतपर्भेव तज्जनकादृष्टोत्तरवर्तिनी घटादिक्रतिरिति भवति घटादेर्दृष्टानाता। न च यत्किञ्चित्तदुत्तरवित्तिलमदृष्टजनकक्ताविप यावत्तद्त्तरलं न घटजनकक्षतावपीति वाच्यं। ददानीन्तनले-नापि पचित्रिष्रणात्। न चैवं प्राचीने व्यभिचारः, इतावपीदानी-न्तनलेन विशेषणादिति सर्वेमवदातं। 'श्रपरोचेति तादृशज्ञानवि-षयोपादानसमवेतानीत्यर्थः, चार्थ-खड्रथयोरचाविवचितलात् इति ध्येयं। यद्यप्यच प्रत्यचेत्युचितं न लपरोचेति घट इति वक्तव्येऽनघट-इत्यप्रयोगात्, तथापि प्रत्यचलखेन्द्रियजन्यलपरले बाधः, साचाल-जातिपरले परम्प्रत्यसिद्धिरित्युभयसिद्धापरोचेत्युक्तं, तदर्थश्चा जिङ्गा-दिकरणकलं तचोभयसाधारणमेवेत्यवधेयं। ननु कर्माणि तच-ज्ञानोत्पत्तिप्रतिवन्धकाधर्मध्वंसदारोपयुज्यन्त इति मते खाताचिन्त-नानुकूलकात्या खात्मगोचरया प्रतिवन्धकाधर्मधंसद्दारा जनिते खात्मसाचात्कारे नोक्तपचतावच्छेदकमस्ति, किञ्च यच यागादि-समाप्रार्थं नमस्कारादिकतिस्तव यागसे च्छाले नमस्कारस मानस-तया मानमज्ञानविभेषलेनातागोचरः स प्रयत्नोविष्ठध्यंसदारा यागं जनयतीति ऋष्ट्रादारकखोपादानगोचरजन्यक्रतिजन्यो याग दत्य- तसात्तया। उक्तपश्चे कस्यचिद्नन्तभीवेऽपि तदा-दाय तथेव निरुक्तस्य पस्रत्वनिर्देशे समृहालम्बनरूपै-वानुमितिरुत्पद्यते। न च जन्यक्तत्यजन्यत्वं तावद्ननु-गतेषेकरूपाभावेन ग्रहीतुमश्रकामिति वाच्यम्। जन्य-कृत्यजन्यत्वं हि जन्यक्रतिजन्यान्यत्वमित्यन्यत्वेन रूपेण सामान्यलभ्रणया तावतासुपस्थितेः। न च जन्यत्व-विश्रेषणव्यावन्त्यांप्रसिद्धिः, प्रमेया घट इतिवद्व्याव-त्तंकत्वेऽपि तदुपरक्तवुंडेरुदेश्यत्वेन तस्यापरज्ञकात्वात् उक्तान्यतमत्वभेव सकर्षेकत्वं। श्रतस्य घटभाक्ता न घट-

व्याप्तिरित्यत त्राह, 'उन्नेति, तच तच तदुभयं द्वारमेव न प्रथमेंऽदृष्टस्वैव द्वारलात् कल्यदुरितध्यंमतोऽपूर्वस्य लघुलादिति वच्छामाणलात्। दितीये मङ्गलस्य विष्ठध्यंमो न द्वारं किन्तु म एव
फलमिति यागस्त्लातिजन्य एव नेति वस्तुगतिः। यदि च यः
लिखदेवं त्रूयात् तदा तन्मतेऽपि न नः चितिरत्यर्थः, तदाह,
'त्रान्तर्भावेऽपीति। 'उपरक्तेति, उभयमिद्धप्रयोजनवन्तं तन्तं न तु
प्रयोजनस्योभयमिद्धिरिति भावः। ननु मकर्वकले विवादात् माध्यानारेऽर्यान्तरमित्यत त्राह, 'उन्नेति। न चेयं परिभाषेत्याह, 'त्रतदति, मर्वलोकमिद्धलादस्यार्थस्थेति भावः। ननु मन्ते सत्तीति
प्रमाध्याङ्गकतया उन्नं समवेतलमपि समवायलस्य जातिलाभावेन
नित्यसम्बन्धलमिति निर्वाच्यं तच्चान्यतरसिद्धं तन्मते समवायस्था-

कर्त्तीत (१) व्यविद्यते। एवच्च शब्द पुत्कारादीनां पश्च-तैव। ज्ञानेच्छादीनामपि पश्चत्वान सन्दिग्धानेकान्ति-कता उपादानस्य सिड्ड त्वेऽप्युपादेयस्यासिड्ड त्वेन तद-त्त्या तचापि चिकीषां। यदा पश्चे हेती। चन सम-वेतत्वं विश्रेषणं तेन ध्वंसोऽपि पश्चः साध्ये च उपादान-पदं कारणमाचपरम, श्रनुपादेयमेव वा जन्येच्छा-क्रत्यजन्यत्वच्च पश्चे विविश्चतं तेन क्रतिध्वंसस्य क्रति-जन्यत्वेऽपि (१) दच्छाजन्यत्वाभावात् पश्चत्वम्। श्चितिरेव

नित्यलात्, किञ्च तकाते धंषोऽधिकरणात्मैवेति साध्यमपि तचा-स्तीति व्यभिचाराभावात् विशेषणोपादानभेवान्यतरासिद्धं। न च द्यणुकधंसादिव्यभिचारवारणाय तत्, तच जन्यलस्थाभावादित्य-स्वरसादप्रसाध्याङ्गकललाघवात् कल्यान्तरमास्, 'यदेति। ननु कारणपरले तस्य ग्रब्दादावंग्रतः सिद्धसाधनं। न च पचताव-च्छेदकभेद एव तत्, तन्मतावलम्बने जन्यमाचपचताया एवाचत-लेन एतावदायासाचरणगौरवापातादित्यत-श्रास्, 'श्रनुपादेयमेवेति, तदनुपादायाधिकरणपदमेवोपादेयमिति भावः। न चैवमपि ग्रब्दा-दावंग्रतः सिद्धसाधनं, वौणादेः ग्रब्दानधिकरणलात् किन्वधि-करणतावच्छेदकलादिति भावः। 'द्च्छा-क्रतौति, श्रव ज्ञानेच्छा-

<sup>(</sup>१) न तलात्तेतीति ख॰।

<sup>(</sup>२) खध्यंसमाति खस्य कारणलादित्यादि ।

वा पश्चः। न चाकुरे सन्दिग्धानैकान्तिकत्वम्, पश्च-पश्चसमनेरपेश्चेण्रां घटादे। निश्चितव्यात्तेर्लिक्सस्य तये।-र्द्भनेनोभयचानुमित्यविरोधात्, न त्वनुमित्येरिन्ये।-ऽन्यापेश्चत्वं येनान्ये।न्यात्रयः स्यात्। प्रतिज्ञाया अवि-षयत्वात् तच पश्चसमव्यपदेशः। न चाक्कुरस्य पश्च-त्वेनानिर्देशात्तच न पश्चधर्मताज्ञानमिति वाच्यम्। सिषाधियषाविर्द्धसहस्रतसाधकप्रमाणाभाववति जि-कृज्ञानस्यानुमितिमाचकारणत्वात् तच श्चितौ पच्चा-वयवेन श्रक्कुरे स्वत्यवेति(१) न कश्चिद्दिश्रेषः। यदि च

क्रत्यजन्यलं विवचणीयं श्रन्यथा प्रतियोगितयेच्छाया विरोधिगुण-लेन क्रत्या च जिनते द्व्हाधंसे पचतावच्छेदकायाष्ट्रापत्तेरित्य-वधेयं। ननु धंससाधारणपचले चरमदुःखादिधंसे खजनका-प्रसिद्धा साध्यासमावः तस्य भोग-तसाधनेतरतया श्रदृष्टाजन्यलात् श्रतस्तस्य पचविद्दर्भाव एव कर्त्तस्योगत्यन्तराभावात् एवञ्च सन्दि-ग्धानैकान्तिकं तच मा भूदिति तद्धं कश्चिदुपायोऽवश्यं वाच्यः तथाच किमित्यमायासगौरवेण प्रत्यचपचताया एव तथासत्यविकख-लात्। किञ्च पचतावच्छेदकस्थान्योन्याभावतया तस्य च तन्यतेऽप्रसिद्धाः श्राश्रयासिद्धिरिति मनसिक्रत्य प्रत्येकपचतासेव सिद्धान्तयित,

<sup>(</sup>२) चाडुरिज्यत एवेतीति ख॰।



<sup>(</sup>१) पद्धे पद्धसमे व्यभिचारो न दोषायेति नियमादिवादि ।

श्चिता हेतुनिश्चयद्शायां श्रङ्करस्य हेतुमत्तया न नि-श्चयस्तदा क सन्दिग्धानैकान्तिकत्वम्।

श्रय पश्चसमे साध्याभावसामानाधिकरण्यसंश-यात्<sup>(१)</sup> हेता व्याप्तिग्रह एव नात्पद्यते उत्पन्नोऽपि वा बाध्येत<sup>(१)</sup> द्वति चेत्, तर्हि महानसेऽपि धूमे व्याप्ति-ग्रहा न स्यात् भूतोऽपि वा बाध्येत<sup>(१)</sup> सन्दिग्धवद्विक-पर्वतापर्वतधूमवतामेकधर्माभावेनापश्चत्वात्। तस्मा-स्माध्यसन्देहवति हेतुनिश्चया न देाषः, किन्तु गुण-

'चितिरिति। 'तसादिति, विपचरित्तलं व्यभिचारसद्धीः प्रतिव-त्थिका सा चेह नासीति भावः। 'साध्यसन्देहवति श्रनुमितिविषयस-न्देहवतीत्यर्थः, न तु व्यापकसन्देहवतीत्यर्थां व्यतिरेकिणि तस्यादोष-लादिति धेयं। 'किन्विति, पचतासञ्जकलादिति भावः। 'श्रन्यघेति, तथाचानुमित्यन्यथानुपपन्थेव तादृश्रसंश्रयान्यसाध्याभाववद्गामिल-

<sup>(</sup>१) सन्दिग्धसाध्ययत्त्वरूपेण पत्त्रसदृश्धन्मान्तरावक्केदेन व्यभिचार-संग्रयादिव्यर्थः।

<sup>(</sup>२) चिभिचारसंग्रयस्य न चाप्तियहपितिनस्यतः चिपि तु चिभिचार-निस्यस्थैन, चतः प्रतिबन्धकाभावादुत्यन्नोऽपि चाप्तियहः चप्रा-मास्यग्रङ्गाकवितो भवति, तथाच चप्रामास्ययहानास्वान्दित-चाप्तिनिस्ययसानुमितिकार्यत्वेन ताद्रग्रज्ञानस्य नानुभितिहेतुत्व-मिति भावः।

<sup>(</sup>३) धूमे व्यभिचारसन्देहात् धूमधन्मिकवाप्तिग्रहस्य काप्रामास्यशङ्का-कवितलंस्यादिल्येः।

एव, (१) श्रन्थथानुमानमात्रमुच्छिदोत(१)। पक्षादन्थत-तदूषण्मिति यदुत्तं तत्र पक्षान्थत्वं सिषाधियिषित-साध्यान्थत्वं यदि तदानपेक्षितानुमितिनं स्यात्(१)। श्रथ सन्दिग्धसाध्यान्थत्वं साधक-बाधकप्रमाणाभाव-विषयान्थत्वं(१) वा तदा श्रङ्करेऽपि तन्नास्ति(६)। श्रथ

संग्रवस्थ प्रतिबन्धकलं न त तस्थेत्यर्था बोध्यः। यनु विपचवाधकेन व्याप्तिग्रहात् तस्य तादृग्रसंग्रवस्थाप्रतिबन्धकलसेवेति। तन्न। तथा सित यद्ययं निर्विद्धः स्थादित्यादितक्काणामपि पचौयविद्धविदह-सन्देहनिबन्धनसन्दिग्धानेकान्तिकप्रतिबन्धेन मूलग्रेषित्यादनवता-रात्, तथाचान्यथानुपपत्या तदन्यसंग्रयः प्रतिबन्धक द्रत्येव च्यायः, श्रत एवोपाधिसंग्रयाहितसादृग्रयभिचारसंग्रयः प्रतिबन्धक एवा-सार्विचिकलेनानुमानमाचोच्छेदानापादकलादिति। ननु प्रत्येकपचले

<sup>(</sup>१) तथाच हेती साध्यसन्देहिविशेष्यधिर्मिन्हपपचारित्ततिम्बयस्यातु-मितावपेचाणीयत्वेन तादृश्रिष्ययस्य गुणतिमित भावः।

<sup>(</sup>२) धन्यथा साध्यसन्देहवित हेतुनिखयस्य रोषते, धनुमानमाचमुच्छि-द्येत सिषाधियषानधीनानुमानमचोच्छेद खापाद्येत, तादृशानुमान-माचे साध्यसन्देहवित हेतुनिखयस्य सत्त्वादिति भावः।

<sup>(</sup>३) चनपेचितानुमितिन स्यात् चनुसित्तम् सम्यदायनुमितिन स्या-दिव्यथः, तच पच्चस्यापि सिवाधियिवितसाध्यान्यत्वेन यथोक्कपच्चान्य-तस्य सन्तादिति भावः।

<sup>(</sup>४) चात्र साधकप्रमार्गं साध्यनिस्ययः, वाधकप्रमार्गं वाधनिस्ययः, तद्-भावविषयत्वं विषोध्यतासम्बन्धेन तद्दन्यत्वमित्यर्थः।

<sup>(4)</sup> तादशपच्चान्यत्वं नास्तीत्वर्थः।

पितिज्ञाविषयान्यत्वं तदा स्वाथीनुमित्युच्छेदः (१)। नि-यतविषयज्ञानाजन्यत्वेन पष्टाविशेषणात्सर्वविषयज्ञान-सिडिः, साध्ये च ज्ञानेच्छा-प्रयत्नानां विशेषणत्वेन वि-शिष्टसाधनत्वं विविधितं तेन न तदुपलिखितक्षेचज्ञेना-

प्रत्येकोपादानाभिज्ञसिद्धाविप नेश्वरसिद्धिरित्यत श्राह, 'नियतेति, न च सित वाधे तत एव तद्सिद्धिरसित च वाधे विशेषणं वाधितमिकिञ्चित्करञ्चेति वाच्यं । बाधप्रतिसन्धानार्थमेव विशेषण-दानात्, चित्यव्यवहितप्राक्काले श्ररीराद्यभावेनोत्पञ्चज्ञानाद्यसभवात् तिव्यद्यतापर्यवसानादेव तस्य सर्वविषयलनियमेन वस्तुतो नियत-विषयज्ञानाजन्यतया बाधस्य सत्तादिति भावः । नन् योगिनः सर्वविषयकज्ञानमनादौ संसारे चित्यादिपूर्वं कदाप्यावस्थकिति तदाश्रयीस्तात्मनोजनकतयार्थान्तरं स्वादित्यंत श्राह, 'साध्ये चेति, तथाच चित्यव्यवहितप्राक्काले तदिशिष्टासत्तान्नेदं दूषणिमिति भावः। 'नार्थान्तरमिति', यद्यपि न सिद्धसाधनमित्युचितं श्रदृष्टद्वारात्म-मात्रस्थेव चितिजनकलात् तथापि यः चितिव्यवहितप्राक्काल एव योगीस्तः चित्यवहितप्राक्काले च तादृश्चानादिश्चस्वमादाय

<sup>(</sup>१) परार्थानुमितावपेचाणीयस्य न्यायस्य खार्थानुमितावनपेचाणीयत्वेन तत्र पचास्य तादशपचान्यत्वात् खार्थानुमित्युच्छेद इति भावः।

<sup>(</sup>२) 'न तदुपनवितचेनचेनचेनचिनरम्' इत्यन 'तदुपनवितचेनचेन नार्यान्तरमिति कस्यचिन्मूनपुक्तकस्य पाठमनुस्त्य 'नार्यान्तरमिति पाठो एत स्रानोकक्षतेति सन्भायते।

थीन्तरम्। सामान्यते।ऽपि साध्यनिर्देशे पश्चधर्मता-वजेनाभिमतविशेषसिडिय। नन्वाचसाध्यदये घटाच्-पादानगाचरापराश्चज्ञान-चिकीर्घा-क्रतीनामेव जन-कत्वमायातु इत्यर्थान्तरम्। न च तेषां व्यभिचारात् शित्यादे। न कारणत्विमिति वाच्यम्। अनादे। प्रवाहे कस्यचित् कदाचित् क्षितिद्यणुकादिपूर्व्वघटाद्युपादान-गे।चरज्ञानादिसस्वात्, न च सगीचकालीनस्यापि पस-त्वात्तत्रेश्वरसिद्धिः। परम्प्रति तदसिद्धिरिति चेत्। न। ज्ञानादीनां चयाणां स्वविषयसमवेतकार्थः प्रत्येव जन-

प्रदेशं स च सुक्तलं विना न तथिति तसादृष्टदारापि न चिति-जनकलमिति न सिद्धसाधनं किन्लर्थान्तरमेव ग्रिक्षित्सुचितमिति सुष्टृतं न चार्यान्तरमिति। ऋत एव यः चित्यव्यवहितप्राक्काले विश्चि-ष्ट्रसिद्धेतुलेन समावितः तच यत्नान्तरं निराकरणाय करियात इति। इदन् ज्ञानादीनां विशेषणलविवचयोक्तं। वस्तुतो यदि तादृशात्म-जन्यलं वाधितं तदा न विभ्रेषणलं नवोपसचणलं विव चणीयं, श्रपि तु सामान्यत एव तदाश्रयजन्यलं तथापि बाधादेव नार्थान्त-रिमत्याह, 'सामान्यत इति । यदा नियतविषयेत्यादि न विभेष-णीयं सामान्यत एव साध्यसाधने पचधर्मतावलादिभेषपर्य्यवसाना-दित्यभिप्रेत्वेतद्त्रं, त्रत एव 'नन्वाद्यसाध्यद्य द्रत्यादिशङ्का त्रन्यथा तदनुत्यानप्रमङ्गादिति ध्येयं। 'परम्पतीति विशिष्य तदनिर्देशादि-त्यर्थः। 'खविषयेति, खविषयात्रितकार्यं प्रतीत्यर्थः, 'चित्यादाविति,

कत्वावधारगोनैतद्नुमानस्य तद्विषयत्वात्। ऋत एवा-न्धोपादानगो चरापरे ा सज्जाना राजन्यत्वेन पस्तवि प्रेषण-मिप न युक्तम्। हतीयसाध्ये तु नार्थान्तरं खित्यादै। घटाच्पादानासमवेतत्वात्। ननु सामान्यलश्र्णाद्-प्रत्यासत्त्या क्षित्याद्युपादानगाचरं यत् प्रत्यश्चं तज्जन्य-त्वमेवास्तु तथाचेश्वरे न प्रत्यक्षं न वेच्छा-प्रयत्नी तयाः समानाधिकरणज्ञानाविषयेऽसत्त्वात्(१)। न च तादृशप्र-त्यासन्यजन्यत्वं प्रत्यक्षविशेषणं, परम्प्रत्यसिडेरिति चेत्। न। द्रव्यत्वेन ज्ञानलक्षणया वा कपालगाचरप्रत्यक्षेऽपि घटादे। अवर्षकत्वात् सित्यादे। सवर्षकत्वित्र के न्नानं सिध्यदिलक्षणमेव सिध्यति । न चावयवि द्वारा क्षित्यादिषु जलश्चेपात्मसुद्रादिषु हस्तश्चेपात्पर-माणुदयसंयागे च ह्यणुकेषसादादिकर्वकत्वादंशतः सि-इसाध्नमिति वाच्यम्। तच हि श्रितिनाभे असमदा-दीनां कर्तृत्वं न तु खण्डिश्ति। अवस्थितसंयागेभ्य एव

त्रहुशज्ञानस जनकताबाधेन पचधर्मताबचादेतादृशज्ञानसिद्धिरिति भावः। 'न चेति, श्रव प्रत्येकपचलाज्ञाद्यचितिलादिना परम्यत्यसि-द्वेरिति चितिलादिनैव तदाच्यं तथा सति सिद्धसाधनशङ्का द्रष्ट्या, श्रुत्या सामान्यतो विशेषतो वा पचले एवं सिद्धसाधनानवकाशात्

<sup>(</sup>६) समानाधिकरणज्ञानानिषयलादिनि क॰।

तदुपपत्तेः सकलतदुपादानगाचरज्ञानेच्छा-क्रतीनाम-भावाच। त्रत एव ह्यणुकेऽपि न कर्रत्वम् जलक्षेपाद-धिकपरिमाणकसमुद्रादेः सपक्षत्वमेव घटस्येव। ननु घटे साध्यविकलत्वम् त्रन्वय-व्यतिरेकाभ्यां ज्ञानादेरेव जनकत्वात् न तु तदात्रयस्य धिर्मियाहकस्यान्वय-व्यतिरेकस्य वा याहकस्याभावात्। न च घट त्रात्म-जन्य उत्पत्तिमत्त्वात् ज्ञानवदिति वाच्यम्। त्रात्मस-मवेतत्वस्योपाधित्वात् प्रयः त्राकाणजन्य उत्पत्ति-मत्त्वात् श्रव्दवदितिवदप्रयोजकत्वाचेति चेत्। मै-वम्। प्रयत्ववदात्मसंयागश्रेष्टादारा घटहेतुरतः प्रयत्व-दव त्रात्मापि हेतुः। न चात्मसंयोगे सत्यपि प्रयत्नं

उभययापि पचाप्रवेशादिति धेयं। 'सकलेति, ज्ञानान्रोधात्मकलेत्युक्तं, दच्का-कती तु चित्युत्पादानैकदेशे कापि नेत्यवधेयं। 'श्रधिकपरिमाणेति, श्रव प्रचेप्पजलविन्दु-समुद्रयोरेवावयवलेनोभयोपादानगोचरमाचात्कारादिसभवादिति भावः। 'घटखेवेति, एतेन तद-

<sup>(</sup>१) चात्मसमवेतत्वस्य निश्चितसाध्ययापकत्वे सति साधनायापकत्वात् उपाधिलं।

<sup>(</sup>२) खप्रयोजनातात् चनुजूनतर्नाश्चलादित्यर्थः, चनुजूनतर्नामानेऽपि यद्युतानुमानपामाण्यं तदा घट खानाश्चन्य उत्पत्तिमत्त्वात् श्रब्द-वदित्वनुमानस्यापि प्रामाण्यं स्यादिति ।

विना न चेष्टेति प्रयत्न एव तत्कार्गां, श्रममवाधिकार्गां विना कार्यानुत्पत्तः (१)। न चात्मसंयागस्य कार्गात्वेऽपि संयोगे परिचायकमाचमात्मेति वाच्यम्। संयोगमाच-स्याकार्गात्वेन संयोगिविशेषितस्य हेतुत्वात्। श्रा-त्मसंयागव्यतिरेकप्रयुक्तिवयाव्यतिरेकस्यासिडेर्नात्मसं-योगः (१)कार्गामिति चेत्। न। या क्रिया व्यधिकर्गा-यदीयगुणजन्या सा तत्संयागासमवायिकार्गाका (१)

देव पचतानवच्छेदकावच्छिक्ततया सिद्धसाधनाप्रसङ्ग इति सूचितं। 'श्रात्मिति श्रात्मवित्तित्वस्थेत्यर्थः। 'या क्रियेति यः स्वन्दः ख्याधि-करणयदीयगुणाभावप्रयुक्ताभावप्रतियोगी स तत्वंयोगासमवायि-कारणव इत्यर्थः, तेन व्यधिकरणग्रहणात् गुक्तववद्व्यसंयोगजन्यायां गुक्तवजन्यपतनिक्रयायां गुणग्रहणात् स्वाश्रयावयवसंयोगाजन्यतया गुक्तवजन्यपतनिक्रयायां गुणग्रहणात् स्वाश्रयावयवसंयोगाजन्यतया तस्यामेव न व्यभिचारः, ईश्वरज्ञानजन्यत्वेऽपि क्रियाया नेश्वरसंयोगो-ऽसमवायीति तदभावप्रयुक्तित वाच्यं। न हि नित्यव्यापकाभावः

<sup>(</sup>१) तथाच चेटां प्रति खसमवायिकारणं प्रशेरात्मसंयोगः, प्रयत्नस्तुं निमित्तकारणं न त्यसमवायिकारणं समवायिकारणे प्रशेरे च-प्रत्यासद्गत्वात्, न हि निमित्तकारणेनासमवायिकारणस्य सम-वायिकारणस्य वान्यथासिद्धिः।

<sup>(</sup>२) खातानी नित्यत्वेन सर्व्यमूर्त्तसंयोगानुयोगित्वेन च सर्व्वदैव मूर्त्ताता-संयोगस्य सत्त्वात् तद्यतिरेक्षेण जियायतिरेकासिद्धिरिति भावः।

<sup>(</sup>३) चिटारूपित्रवायां सव्यधिकरणो य खात्मगुणः प्रयतः तज्जन्यले । नात्मसंयोगासमवायिकारणकात्वं सिद्धमिति।

यथा स्पर्भवद्देगद्रव्यसंयागजा क्रियेति व्याघा तत्सि द्वेः।
न च क्रियाया मूर्नमाचसमवेतासमवायिकारणकत्वनियम द्रित वाच्यम्। कार्यमाचाभिप्रायेण ज्ञानादै।
व्यभिचारात् विशिष्याप्रयोजकत्वात् ज्रसमवायिकारणसंयागाश्रयस्य तत्कार्यजनकत्वनियमाच।

श्रन्ये तु अनुक्त्वलक्षतिसमवायित्वं (१) कर्तृतं न तु जनकत्वे सित गारवात्। कर्त्तरि कारकव्यपदेशश्या-भियुक्तानां सिवश्रेषणे चीति न्यायेन (१) क्षतिपर्यवसन्न-एव। एवं ज्ञानेच्छा-क्षतिजन्यत्वमेव साध्यं तदाश्रयत्व-मेवेश्वरस्य कर्त्तृत्वम्।

सम्भवति, क्रियापदस्य सन्द्रपरलवर्णनन्तु घटरूपादौ व्यभिचार-वार्णाय। श्रव क्रियालेन हेत्ना सत्प्रतिपचमाश्रद्धा निषेधति, 'न चेति, प्रागुक्तहेतौ हेलन्तरं ससुचिनोति, 'श्रसमवायौति, जन-केत्यचैव तात्पर्यं, श्रसमवायिग्रहण्ड प्रक्रताभिप्रायेणेति ध्येयं।

'श्रन्थे लित्यखर्षविभावनं, तदीजिमिद्मेव यिद्वेशयवाधेन स-विशेषणे हीत्यादिन्यायावतार इति कर्त्तेव कारक इति ।

<sup>(</sup>१) तलार्नृतं तदगुत्रू बद्धातिमत्त्वमाचं न तु तच्चनकाले सति तदगुत्रू ब-हातिमत्त्वं जनकालां प्रस्थाव्यावर्त्तेकाला दिति तात्यर्थम् ।

<sup>(</sup>२) सविग्रेषणे हि विधि-निषेधी सति विग्रेष्ये खन्वयवाधे विश्वेषण-सुपसङ्कामत इति न्यायेनेत्वर्थः।

श्रय घटे क्रतिसाध्येष्टसाधनताज्ञानं चिकीर्षादारा हेतुः तच न प्रत्यक्षं चिकीषीविषये अनागते इन्द्रि-यासिन्नकर्षात्(१) किन्तु अनुमितिरूपं तथाच साध्य-विवाली द्राप्त साध्याप्रसिद्धिवी देख इति चेत्। न। सिद्धवन्यसिद्धविषया हि स्रतिः सिद्धविषयप्रत्यक्षे सति सम्भवति। न हि सद्वयवानां संख्यानिविशेषे क्ततिसाध्येष्टसाधनतानुमितावय्यवयवस्य प्रत्यश्चेगोप-स्थितिं विना प्रवितः। अत एव यागे शब्दात्तद्पजीवि-चिङ्गादा क्रिसाध्येष्टसाधनत्वेऽवगतेऽपि इविरादीनां प्रत्यक्षेणानुपस्थिता न प्रवितः। न चापादानप्रत्यक्षं प्रवर्त्तकज्ञानापञ्चीगं(१)। श्रप्रत्यक्षे परमागी तत्रिया-यामिष्टसाधनताचानिऽपि प्रवत्त्यभावात्। प्रवत्तिवि-षयस्य मदङ्गादेः प्रत्यस्रत्वात् न शब्द्फालारादिना व्यभिचारः। न चाभिमतग्राइकेन्द्रियसंयागार्थं मनसि प्रयत्नजन्यक्रियादभेनाद्यमिचारः, ऋदृष्टसहस्रतत्वगि-न्द्रियेण हि मने।वहनाडीनामुपलमोन तहोचरप्र-यत्नात् नाडीक्रिया ततः स्पर्भवद्देगवनाचा नादना-

<sup>(</sup>१) इन्द्रियासामध्योदिति ख॰।

<sup>(</sup>२) प्रवर्त्तनं यत् क्रिसाध्येष्टसाधनताज्ञानं तेन उपचीयां अन्यथा-सिद्धमित्यर्थः।

मानिस किया न तु प्रयतात्। श्रत एव जलाचभ्य-वहारमले।त्सर्गहेतुनाड़ीनामनाद्यभ्यासवासनावणात् श्रदृष्टसदृष्टतत्वगिन्द्रियेगो। पलसात् तद्रोचर् प्रयतः। नन्वेवं घटादावनुमितिजन्यत्वदर्भनादीश्वरे श्रनुमि-तिर्पि सिद्येत यथा प्रत्यक्षस्येन्द्रियजन्यत्वेऽपि नित्यं तदीयरे तथानुमितेर्लिङ्गजन्यत्वेऽपि सा तच नित्यैव श्रनित्येन श्रनादिद्यणुकाद्यजननादिति चेत्। न। स्व-सुख-दुःखाभावादिसाधनतानुमिते हि हेतुलं घटादै। यहीतम्। न च भगवति शरीरादृष्टाभावेन सुखमस्ति, श्रता न शित्यादै। तस्य तथानुमितिर्यथार्था सम्भवति। न च ताहगनुमितरनुमित्यन्तरस्य वानुमितित्वेन घटादे। प्रवत्तिविषयप्रत्यक्षवहेतुत्वं यहीतिमिति नेश्वरे अनुमितिः। ननु देषजन्यक्षतिसाध्ये चिकीषाविरहा-द्यभिचारः तद्दष्टान्तेन शिल्यादी देषसाध्यलादी खरे

<sup>&#</sup>x27;न च भगवतीति, यद्यपि सुख-दुःखमतन्त्रं खेष्टलन्तु तथा चित्रस्य खेष्टं विश्वस्थैव तिद्यस्थाविषयलात्, तथापि खेष्ट-माधनताज्ञानलेन जनकलं खाघवात् न त तथानुमितिलेन, श्रीस्य च भगवति खेष्टमाधनताज्ञानं प्रत्यचरूपं विश्वगोचरलात् तख्रत्यच-स्रेत्याग्रयः। तदिदसुकं न चानुमितिलेन जनकलं दति। नसु चिकीर्षापदं क्रतिजनकजातीयगुणपरमित्यत श्राह, 'तहृष्टान्तेनेति,

देषाऽपि भवेत् देषवतः संसारित्वे भगवताऽपि तथा-त्वापत्तिरिति(ए) चेत्। न। न हि सर्पादिदेषादेव तनाणानुक्रस्यापारे क्रतिरूत्यत्तुमईति। प्रयोजन-मन्तरेण प्रेष्टावतां दुःखैकफले क्रतेरनुत्पनेः किन्तु दुःखसाधनध्वंसं तत्साध्यदुःखानुत्पादं वा फलमुहिश्य तत्साधनताज्ञानात् तथाचेष्टसाधनताज्ञानात् तचेच्छा-उस्येवेति सैव क्रतिकार्णं कृतत्वात्, देषस्तु परम्पर्या तदुपश्चीणः कुतस्ति है देविसिडिः श्रनुं देघीत्यवाधित-

'कृतिः' प्रवृत्तिरित्यर्थः, एवमग्रेऽपि, यथाश्रुते निवृत्तिखचणयतस्य देवजन्यवादसमावः, प्रवृत्तिं प्रत्येव समानविषयताचाघवेन चिकीर्षा-हेतुर्न तु भिन्नविषये देषोऽपि, निवृत्तिं प्रति तु देष एव समान-विषयतया चेतुर्न तु भिन्नविषया चिनीर्षेति। न च प्रवृत्तिविरइ-एव निवृत्तिः, वैपरीत्यापत्तेः(र) । तदुकं कुसुमाञ्जलौ "प्रवृत्तिप्रयत्नो रागानिवृत्तिसु देषादिति, श्रन्यथा चिकीर्षया देषान्यथासिद्धि-रित्यखेवासिद्धेवेंपरीत्यखापि सुवचलात् यचेच्छा तदभावे देषनिय-मात्। न चैवं कथं व्यभिचारोद्धारः, निष्टत्तेः क्रियाविरहहेतुलेन प्रवृत्तिसाध्यतानियमेन च कार्य्याणां चिकीर्षाजन्यलनियमात्। नन्वेवं कुत इत्यादि ग्रन्थः कथं, इत्यं, कुतस्ति देवः स्वीक्रियते कारणा-न्तरमेव निवृत्तेः खीकियतामित्याचेषे प्रतुं देशीत्यवाधितानुव्यव-

<sup>(</sup>१) तथा स्वादितीति ख॰।

<sup>(</sup>२) विनिगमकाभावेन प्रवत्तिविरत्तिविरहत्वापत्तेरिवार्थः।

प्रत्ययात्। न चाहस्यस्य कर्तृरनुपन्धिवाधः, त्रनुप-ल्बिमानस्य बाधकत्वे चतीन्द्रियोच्चेदात्<sup>(१)</sup> याग्या-नुपल्येयामिडेः परमात्मने। योग्यत्ननियमात्, शश-शृङ्गप्रतिवन्था च नादृश्यमाचनिरासः परमाखादि-खीकारात्। नाष्यये ग्यकर्तृनिरासः, चेष्ट्या ज्ञाना-दिसतः परमात्मने। जुमानात् परम्प्रति तस्यायाग्य-त्वात्। नापि ऋङ्गे पशुत्ववद्प्रयोजकम, कर्तुः कार्यः-माने कारणत्वावधारणात्, प्रतिबन्धिमानस्य चाद्-पणत्वात्। भ्रभे पभुत्वेनायाग्यश्कासिद्धिः कुता नेति चेत्। न। ऋथान्तरत्वात् विपश्चे बाधकाभावेन व्यास्यसिद्धेः शृङ्गत्वस्य ये। गयसंस्थानविश्रेषव्यञ्चालेना-याग्यस्य विरोधेन शिङ्कतुमशक्यत्वात् श्रेशे शङ्क-स्यात्यन्ताभाव इति सर्वेषामवाधितप्रत्यक्षवाधित-त्वाच। श्रथ कृति-कार्ययोगीनवय-व्यतिरेकाभ्यां व्या-तिग्रहः त्वनाते व्यापक कतेः सच्चे तहेशे समये वा

भायभाचिके तच न ततोऽन्यत्कारणं कल्प्यमिति परीहारे तद्भि-प्रायादिति । ननु यसमवायौद्याद्यन्यानुविधानात् तदाश्रयत्वमाचं भिष्यति न तु तत्कारणतं तच भिद्धे तदाश्रये तु श्राश्रयत्वावच्छेदे-

<sup>(</sup>१) चत्त्रराद्यतीन्त्रयाणा सळ्दैवानुपलम्भात् खनुपलळेः प्रमाणले तेषा-मुच्चेदापत्तिरिवर्थः।

क्षतिमाच्यतिरेकानिरूपणात् । नित्यक्षतेर व्योपि न ग्रहीतः बिह्माच्यतिरेकोऽस्ति ग्रह्मते चेति । न चैवमाकाणात्मनाग्रप्ति हिः समवायिमाचस्य व्यतिरेकानिरूपणेन कार्यं समवायिकारणजन्यसिति व्याप्तेरिति वाच्यम्। समवायिकारणत्वग्रहे हि तत्मं सर्गाभावाऽप्रयोजको निमित्तमाचसाधारणत्वात् किन्तु यत्ममवायि तच कार्यं यन समवायि तच नित्यन्योऽन्याभावमादाय कार्यं समवायिजन्यमिति व्याप्तिग्रहसम्भवात् समवायित्वेन तयारन्योऽन्याभावा-ऽस्ति ग्रह्मते चरा। यदा भावकार्यं समवेतिमिति

नान्वणाचनुविधानात् आश्रयलेनेव, किञ्च समवायिकारणलं विभिष्टं नावच्छेयं कार्यं नीलघटलवदार्थसमाजमित्त्वा सिद्धलात् तथा हि जक्तान्वणाचनुविधानात् समवायिलं समवायिलेन च कारणलं विभिष्ट-मवच्छेयं ग्राह्यं वा। अपि च समवायिलमविभिष्टं न व्याप्यं व्यमि-चारादिति खसमवायीति वाच्यं, एवं कार्यं व्यर्थविभेषणतया यद्यच समवायि तच तदिति जात्यादिसाधारण्येनान्य-व्यतिरेक-योस्तदाश्रयलमाचं ग्राह्यं न तु तद्धेतुलमित्यखरसादाह, 'यदेति।

<sup>(</sup>१) नित्यक्षतेः सर्व्यकालावच्छेदेन सत्त्वात् क्रतिसामान्यव्यतिरेकप्रयुक्त-कार्य्यव्यतिरेकासिद्धेरित्यर्थः ।

<sup>(</sup>२) तथाच समवाधिकार्याताग्राह्कव्यतिरेकोऽत्योन्यामाव एव नात्य-नाभाव इति भावः।

व्याधातयाः सिडिरिति, (१) न, यथा हि यद्यद्वहेरन्वये धूमा ग्रहीतस्तत्तद्द्यितिरेके धूममाच्यातिरेक्यकात् विद्व-धूममाच्याव्यक्तिरेक्य हात् विद्व-धूममाच्याव्यक्ति प्रवः न तु पर्वतीयवहेरन्वय-व्यतिरेक्य हात्। न चान्यान्वय-व्यतिरेक्ताभ्यां अन्य-व्यक्ति क्रियहात्। न चान्यान्वय-व्यतिरेक्ताभ्यां अन्य-व्यक्ति क्रियहस्तत्मामान्यये। यद्विभेषयार-व्यय-व्यतिरेक्षयहस्तत्मामान्यये। यद्विभेषयार-व्यय-व्यतिरेक्षयहस्तत्मामान्यये। विवा व्यक्ति। यहात्, स च विद्व-धूमव्यक्ति। यहात्, स च विद्व-धूमव्यक्ति। यहात्, स च विद्व-धूमव्यक्ति। यहात् प्रविद्वभूमगोचर एव वा, तथेहापि ह्यतिविभेष-कार्य्यविभेषये। रन्वय-व्यति-रेक्यहे। वाधकमन्तरेण ह्यति-कार्य्यमाच्याव्यक्ति। वाधकमन्तरेण ह्यति-कार्य्यमाच्याव्यक्ति। वाधकमन्तरेण ह्यति-कार्यमाच्याव्यक्ति। व्यव्यक्ति। वाधकमन्तरेण ह्यति-कार्य्यमाच्याव्यक्ति।

'यिद्विशेषयोरिति यद्धर्मवलेनोपस्थितविशेषयोरन्वयादिग्रहसद्धर्मा-लिङ्गित्याप्तिग्रहादित्यर्थः, 'सकलधूमगोचर दित सामात्यलचणा-ग्युपगमादस्मन्तते, 'प्रसिद्धेत्यादि तदनभ्युपगमात् परसत दिति मतभेदेने।भयविकन्येनोक्तं। 'न लिति व्याप्तिग्रहः सामान्यलचणा-धौनतया पचधर्मतावललभ्यमपि विषयीकरोति न तु तद्गाहका-न्यादिधीरपि तसित्यर्थः।

<sup>(</sup>१) चाकाशात्मनोः चिद्धिश्विर्थः, तथाच श्रव्दः समवेतः भावकार्थः लात्, ज्ञानं समवेतं भावकार्यं लात् श्वनुमानाभ्यां चाकाश्रात्माति-रिक्तसमवेतलवाधात् तथोः सिद्धिश्ति भावः।

रेकग्रहः, अनुमानमानाच्छेद्प्रसङ्गात् ए गतेन कार्यः विपश्च विषश्च सिमान्यतेऽतीन्द्रियकर्ता ने हातिरेकिसिडिविधुरा व्याप्तिः कथं सिध्यति, हथ्योऽय
व्यतिरेकिसिडिमनमा कर्त्ता समान्नीयते तच्यागेऽपि
तदा तृणादिकिमिति व्यक्तं विपश्चेश्चणमिति निरस्तम्।
ननु यदि कर्तृमानव्याप्तिग्रहाददृश्यकर्र्ट्रसिडिस्तद्रा
विद्यमानव्याप्तधूमात् श्रहश्यजाठरीयविद्यसिडिर्पप

यनु ददन्तु तदनुमतप्रमाणमहिना समाधिसीकर्यणोकां।
वस्तः क्रित्यितरेको वा तदन्ययो वा नापेचणीयोऽसाध्यलात्
किन्तु क्रितिजन्यलस्य साध्यतया तस्वेव तावपेचितौ तो च व्यापकक्रतेरज्ञानेऽपि घटादौ क्रितिजन्यलान्ययेनाकाण्रादौ तद्यितिकेण स्ग्रहाविति कथमन्यधाद्यप्रसिद्धा व्याप्यग्रह दित ग्रङ्गाणुपतिष्ठते। न च क्रितिजन्यलसाध्यप्रसिद्धो घटाकाणादौ तदन्वयव्यतिरेकग्रहः तत्प्रसिद्धिरेवान्य-व्यतिरेकाभ्यां कार्य-कारणभावग्रहे तवायसाचेपः समाधानं चेति वाच्यं। तचापि क्रतेर्व्यापकलेऽप्रपादानाभावेनेवोपादानक्रतिव्यतिरेकग्रहस्भवादिति। तन्न।
एवं हि व्यतिरेकग्रहस्भवेऽप्यन्यग्रहाचेपे व्यत्किच्चिदिशेषयोरेवा-

<sup>(</sup>१) सिषाधयिषानधीनानुमानमाचोच्छेदपसङ्गादित्यर्थः, तथाच सिषा-धविषाधीनानुमाने पच्चे साध्य-हिलोनिच्चयेऽपि तदनधीनानुमाने ताद्यमिच्ययासम्भवेन पच्चे साध्य हिलोरन्वय-व्यतिरेक्षप्रहासम्भवात् तादृग्रानुमानमाचोच्छेदप्रसङ्ग इति भावः।

स्यात्। नस्यात्। श्रद्धश्वव हिर्धृमानुत्पत्ते ध्यस्य तच हेतुत्वात्। ननु ज्ञानेच्छा-प्रयत्नचयव्यतिरेकान्न कार्य-व्यतिरेकः किन्तु एकैकव्यतिरेकात् तथाच व्यर्थितिशे-पणत्वेन विशिष्ट्यतिरेको न हेतुव्यतिरेकव्याप्य इति न हेते। विशिष्टिसिद्धिः साध्याभावव्यापका भावप्रति-योगिन एव साध्यगमकत्वादिति चेत्। न। यत एकैक-व्यतिरेकात्कार्यव्यतिरेकः श्रत एव कार्यत्वा हेकैकं सिध्यत् चयमपि सिध्यति श्रार्थेस्तु समाजः। स्याहेतत् श्रश्रीरे नित्यज्ञानादिमान् सर्वज्ञः कर्त्ता पश्चे विव-श्वितो धटादै। च कार्यत्वस्य तदिपरीतकर्ष्टभह-

नया चवगमसान्तं न तु पचधर्मता बलालभ्यान्यादिधी रित्येव समा-धानादित्यस्वैवाभिधेयलादिति ।

'किन्वेकेकेति, यद्ययेकेक्ससेविऽपि कार्याभावात् चितयव्यति-रेकग्रह एव तन्त्रं, तथापि खेतरसमवधान द्रव्यद्यावश्यं प्रवेशे सतीदं द्रष्ट्यं। 'व्यर्थेति, श्रव ग्रद्धते साध्ये भवति न व्यर्थविशे-षणता हेत्समानाधिकरणाव्यन्ताभावप्रतियोगितावच्छेदकला-भावस्य गुरुखपि साध्यतावच्छेके सुग्रहलात् श्रवच्छेदकतायां हि भवति गौरवं दोषो यथा हेत्निष्ठनीकधूमलादौ, साध्यनिष्टधर्में लवच्छेदकलं ग्राह्ममेव किन्तूकप्रतियोगितावच्छेदकलाभावस्तच गुरुखपि सुग्रहमन्यथा तादृग्रधर्मस्य प्रतियोगितानवच्छेदकलस्य चारदर्भनादिग्रेषिवर्द्धत्विमित चेत्। न। हेताविव-श्वितसाध्यविपरीतसहचारमाचस्यादृषकत्वात्। श्रन्थ-धानुमानमाचे।च्छेदप्रसङ्गात्। न चानित्यज्ञानासर्व्य-प्राप्तीरिकर्तृत्वेन समं कार्यत्वस्य व्याप्तिरस्ति येन विपरीतसाधने विरुद्धत्वं स्यात् तादृश्रव्याप्तिश्च त्वया मया वा नाङ्गीक्रियते श्रद्धुराहै। योग्यानुपल्यमेन ग्रारीरिकर्तृकत्वाभावात्। श्रय यथादर्शनवलप्रवृत्त-व्याध्याऽनित्यज्ञानादिमान् कत्तीपनेयः पश्चधर्मत्या च नित्यज्ञानादिमान् तथाचे।पत्यविश्रेषयोविरोधेन व्याप्ति-पश्चधर्मतयोविरोधात् परस्परसहकारितावि-रहान्नानुमानं विश्रेषविरोधादिति। चेत्। न।

वेनापि प्रमाणेनाग्रहे प्रतियोगितावच्छेदकलमेव सिद्धमिति सर्वथा न व्यर्थविग्रेषणतेति साध्ये व्यर्थविग्रेषणता तादृग्रजिज्ञासायामर्था-न्तरलेन दोष दत्येव वाच्यं, तच चेदिग्रिष्टस्य सिषाधियणा तदा क्यं तद्वकाग्र दति। मेवं। श्रन्योन्याभावगर्भव्याप्ते साध्यवन्ता-वच्छेदेन साधनसमानाधिकरणान्योन्याभावाप्रतियोगिलस्य ग्राह्य-तया तच कन्त्ये व्यर्थविग्रेषणलात् तदा नौलधूमलवदवच्छेदक-कोटिप्रवेगादिति। 'योग्यानुपलक्षेनेति, एतच विग्रेषणभागे द्रष्ट्यं, विग्रेष्यस्य प्रात्मनोऽयोग्यलादिति। दृष्टान्तदृष्टपच-धर्मतावललभ्ययोविग्रेषयोविरोधादिग्रेषविरोधमाग्रङ्कते, 'श्र्येति, चनित्यज्ञानादिकर्रजन्यत्वेन व्यास्यवहात् ज्ञानादि-मत्वरंजन्यत्वयाप्तेय पश्चधर्मतावललभ्यविशेषाविरी-धात् केवलाया व्याप्तेः पञ्चधकीतायास्य पृथगुपनाय-कत्वांभावाचं एकवैयर्थ्यप्रसङ्गात्। तथाच निर्पेश्च-तादशायां विश्रेषानुपस्थानादेव न विरेशभज्ञानम्, सापेखतादशायान्तु सहै।पलसादेव विरोधप्रतिया-गिनाः सिद्यसिडिभ्यां विरोधज्ञानाभावश्व। लिङ्ग-विश्रेषण-साध्यविश्रेषणविरोधे च विश्रेषविरोधः, यथा चन्दनप्रभववद्भिमानयस् असुरिक्षिधूमवत्त्वादिति<sup>(९)</sup>। ननु ज्ञानत्व-नित्यत्वयाः कर्तृत्वाशरीरित्वयाश्च पर-स्परविरुद्धलेन एकधर्म्यसमावेशात् कथं नित्यज्ञाना-दिकर्रिसि डिरिति चेत्। न। उपसं हारस्यानस्याभा-वात्। तथाहि ईश्वरे तद्वृही चाशरीरित्व-कर्त्वे बुडित्व-नित्यत्वे<sup>(२)</sup> चेापसंज्ञियमागो विरुद्धे । न तु स्वा-श्रयस्थिते उभयाच्छेदप्रसङ्गात्। न चेश्वरस्तद्बुडि-वीपिखता, उपस्थिता वा धार्माग्राहकमानेन तथा-

साधां ग्रयोर्विरोधात् तमा ह, 'नन्विति ।

<sup>(</sup>१) चसरिभधूमस्य चन्दनप्रभवनिज्ञचापकत्वासम्भवात् साध्यविज्ञेषगाचन्द-नप्रभवत्वस्य हेतुविज्ञेषगासुरभित्वस्य च परस्परं विरोध इति भावः।

<sup>(</sup>२) ज्ञानल-निवाल इति पाठान्तरं।

विरोधापहारात, अनुपिखिते च तट्दये विरोधज्ञान-मिकिचितामेव, श्रसादादिबुडी व्योमादी कुविन्दे मुक्तात्मनि चापि श्विते विरोधी पसंहारात्। बुडित्व-नित्यत्वयाः कर्तृत्वाभागीतित्वयानिधगमेऽपि ईश्वरेश अभरीरिकरित्व-नित्यज्ञानादिसिडिरप्रत्यृहैव। अत-एव नित्यत्वावयवत्वयार्विराधज्ञानमिकि ज्वतामेवेति परमाणुसिडिः। ईश्वर-तद्बुद्यादिवन्तर्कितमिति चेत्। न। तर्वस्य प्रसन्जनस्य संशयस्य चाजातेऽसमा-वात् ११। स्यादेतत्, घटादै। क्रतिसाध्यता इस्तादि-व्यापारदारैव गृहीता न तु साम्चात्। न च पिता-पुचयारेकघटसाधनत्विमव प्रयत्न-इस्तादिव्यापारयाः साञ्चात्साधनत्वं वाच्यमिति वाच्यम्। घटार्थं इस्त-व्यापारवलु जा जममीपस्यस्य र इस्ताद्व्यापार श्रून्यस्य तद्घटकर्रित्वापनेः। न च इस्तादिव्यापारवत्ता ग्रगरीरस्य सम्भवति। श्रन्थादशौ च क्रतिसाध्यता न दृष्टा। भरीर-तद्वापारी चाक्करे बाधिताविति कर्त्रपि बाध एव। अन्यथा त्वद्नुमानादेव क्षेत्रज्ञ-

<sup>(</sup>१) भगवति भवे इति ख॰।

<sup>(</sup>२) तथाच तकादी धिर्मिचानस्य हेतुलेन तद्यहे तदसमाव इति भावः।

<sup>(</sup>३) इस्तवापारादिना वाप्रियमाग्रनुतानसभीपखखेति ख॰।

एव कत्तीनुमीयेत बुद्धादिमत्परात्मना याग्यानुप-लिधिवाधाभावात्। शरीरव्यापारदारैव श्वेवज्ञस्य हेतुत्वात् शरीरव्यापारस्य चाङ्गरे बाधात् स बाधित-इति चेत्। तर्हि कलेमाचस्यापि तद्दारैव चेष्टेतर-कार्ये कर्तृत्वावधार्णात् तदाधे कर्तृमाचबाधाऽपि। एवच छतिसाध्यत्वे ग्ररीर्व्यापारजन्यत्वं प्रयाजन-मिति स एव उपाधिः। एवं ज्ञाने च्चयोरपि इच्छा-क्रतिदारा जनकलमिति कथं दारं विना शिल्यादी जनकत्विमिति। उच्यते। जन्यमाने हस्तादिव्यापार-जनकरतित्वेन न जनकत्वं चेष्टायां शित्यादै। च व्यभि-चारात्। घटादौ च तथा जनकत्विमिति जन्यमाचे क्रति-मानस्य जनकत्वविरे।धिविशेषयाजन्य-जनक्रमावे बाधकं विना सामान्यये।रिप तथाभावनियमात् (१)। न हि विशेषे विशेषप्रयाजकत्वं सामान्ये सामान्यप्रयाज-कत्वविरोधि । चेष्टेतरकार्थे ग्ररीरव्यापारद्वारैव कते-हेंतुलात् तेन विना खिलादी न क्रतिसाध्यतेति चेत्।

प्रत्युतानुकूललिमत्याह, 'विशेषयोरिति।

<sup>(</sup>१) तथाच यच विशेषयोजन्य-जनकभावे बाधकमस्ति तचैव न सामान्य-योर्जन्य-जनकभावः, प्रकृते कार्य्यविशेष-छतिविशेषयोर्जन्य-जनकभावे बाधकाभावात् कार्य्यसामान्य-छतिसामान्ययोर्जन्य-जनकभावोनि-स्रुत्यूष्ट इति भावः।

न। चेष्टेतरकार्य्यमाचे ग्ररीरव्यापारजनकरुतित्वेन न जनकर्लं शित्यादी व्यभिचारात्, किन्तु तिद्योषे घटा-दावित्युक्तत्वात्। न चैवमामवातजङ्गिक्ततक्षेवरस्य प्र-यतादेव घटात्पत्तिः स्यात् इस्तादिव्यापारं विनाऽपि क्षते हें तुत्वादिति वाच्यम्। घटे क्षतिवत् हस्तादिव्या-पारस्यापि हेतुत्वात्। यदुत्तं श्लेचच एव कुता नानुमी-यत इति। तच यदि इस्तादिव्यापार्कतिमान् श्लेच-ज्ञोऽभिमतस्तदा इसादियापारस्याङ्गरे याग्यानुपल-भावाधात्। अय इस्ताद्यापार्श्र्यकृतिमान् श्रभि-मतस्तदेशित्युत्तरम्, (१) स एव भगवानीश्वरः। श्रत-एव सहभावनिरूपकत्वे नियतपूर्व्ववित्तित्वं नियाप्य-त्वम्। समवाय्यसमवायिनास्त्रथात्वेन निमित्तेऽपि तथाभावात्<sup>(३)</sup>। श्रन्थथा<sup>(३)</sup> प्रतिबन्धकाभावानन्तरं प्रतिबन्धकसत्त्वकाले कार्यं स्यात् प्रतिबन्धकाभावस्य

'प्रतिबन्धकेति, सम्बन्धाभावलेन जनकलात् प्रागभावस्थापि जनक-

<sup>(</sup>१) तदोमित्युचत इति ख॰।

<sup>(</sup>२) कार्य्याधिकरणकालरुत्तिले सति कार्येनियतपूर्ववर्त्तिलमित्यर्थः।

<sup>(</sup>इ) समवायिकारणासमवायिकारणयोः कार्य्याधिकरणकालहित्तवि-भ्रिष्टकार्यंनियतपूर्ववर्त्तित्वरूपकारणत्नेन निमित्तकारणेऽपि तादण-कारणलादिवर्थः ।

<sup>(8)</sup> निमित्तकारणस्य कार्य्यनियतपूर्वेवित्तित्वमाचरूपकारणत्व इत्यर्थः।

पूर्वे सत्तात्। न च क्रतेः सहभावनिरूपकतं खतः, (१) कार्यसमये अभावात्, तथाच तत्परिचायितव्यापार-द्वारा तस्याः सहभावनिरूपकतं। अतः भरीरव्या-पारदारैव क्रतेर्जनकतं न केवलाया इति निर्त्तम्। समवाव्यसमवायि-प्रतिवश्वकाभावानां अविनश्यद्वस्यतेन कार्णत्वात् तथैवान्वय-व्यतिरेकात्। तेन तेषामित्रमिवनाभ्रश्यो (१) न कार्यम्। अन्यया प्रतिव्यक्ति कार्यसहभावनिरूपणे कार्योत्पत्तेः प्राक् सहभावस्य निरूपयतुमभ्रकात्वात् कार्णत्वानिश्चयेन कापि प्रवित्ते स्यादिति तज्जातीयत्वस्यावश्यवाच्यते विनश्यद्वस्यं कथं सहभावेनापि व्यवच्छेद्यमतः सहभावेनापि व्यवच्छेद्यमतः सहभावेनापि व्यवच्छेद्यमतः सहभावेनापि। कार्योभावस्य सहकारिविरहात्। अन्यया निमित्तानां प्रत्येकं सहकारिविरहात्। अन्यया निमित्तानां प्रत्येकं

लादिति भावः। 'समवायौति, तेषामेव तथा हेतुलं न लन्येषामिति भावः। 'निमित्तानामिति, सामान्यतो लाघवात् पूर्वसत्ताविग्रेष एव हेतुताऽतिप्रसङ्गभयेन विग्रेषेय्वेवमिति भावः। एतच वस्तुगतिमतु-स्थोतं, वस्तुतः सहभावगर्भेऽपि हेतुले यच सहभावे। न स्वतस्त्रचास्तु

<sup>(</sup>१) साचात्मम्बन्धेनेत्यर्थः।

<sup>(</sup>२) तेषामाश्रये विनाशक्ता इति ख॰।

कार्यसहभावनिरूपकलेन जनकले गौर्वम्, प्राग-भावस्य प्रतियाग्यजनकल्प्रसङ्गाच । अन्यया । उत्पन्नोऽपि घट उत्पद्येत सामग्राः सन्तात् । न च स एव तच प्रतिवन्धकः, अभावान्तरस्य । तचाकारणलेन कारणीभूताभावप्रतियागित्वरूपस्य प्रतिबन्धकल्स्य प्रागभावकारणल एव विश्रामात् । न चैका सामग्री एकदैकमेव कार्यं जनयित स्वभावादिति वाच्यम्। सामग्री-तिद्वरहस्य कार्य्य-तद्भावप्रतियेः गिल्वेन ।

हस्तादिव्यापारद्वारा तथा, दहत् नित्यकृतेः खत एव कार्यमहभावो-ऽस्तु किन्तद्पेचयेति द्रष्ट्यं। दृष्टापित्तमाग्रङ्ख्य प्रागभावहेतुताग्राहक-मानमाह, 'श्रन्यथेति, कार्याभावव्यापकाभावप्रतियोगिलज्ञानस्यैव हेतुले मानलादिति भावः। 'एकदिति, 'एकमिति सम्पातायातं

<sup>(</sup>१) सर्वत्र कार्यसहभावेन कारयाले प्रागभावस्य प्रतियोग्युत्पत्तिकाले स्मान्त्वेन स्वकारयालप्रसङ्गः।

<sup>(</sup>२) प्रामावस्याकारणले इवर्थः।

<sup>(</sup>३) घटं प्रति घटस्य प्रतिबन्धकले घटाभावस्य कार्यात्वमायाति कार्यो-भूताभावप्रतियोगित्वस्थैव प्रतिबन्धकतारूपत्वात् तथाच घटं प्रति घटप्रागभावभिज्ञस्य घटाभावस्य निर्धुक्तिकत्वेनाकार्यात्वे परिप्रेषेया घटप्रागभावस्य कार्यात्वं सिद्धमिति समुदिततात्पर्यम्।

<sup>(</sup>८) कार्थ्य-तदभावप्रयोजकालेनेत्यर्थः कस्मिंचित् प्रक्तके तथेव पाठी-वक्तत इति।

सामग्रां सत्यां<sup>(१)</sup> कार्य्यस्य तदभावे सामग्रीविरहस्य वज्जनेपायितत्वात्। स्यादेतत्, कर्ता ग्ररीर्थेव ज्ञान-मनित्यमेव बुिंडिरच्छादारैव दच्छा क्रतिदारैव हेतु-रित्यादिपायमिकव्यातिप्रत्यक्षविरोधानाग्ररीरनित्य-

एकदैव जनयती त्यने नेव प्रक्षत सङ्गति । दृद् च कार्यो त्या ति विर हो यदभावात् तत्कार णिमिति मते । वस्तु तस्तु साध्यप्रतियो गिकलं साधनलं, न च साध्यलि मत्यं वाच्यं, यस्याभावादु त्यत्ति विर ह दृत्या दिप्रागभावे क्षत्यसाध्यतापत्तेः, किन्तु यदभावादु त्तरसमये यदभावो यस्त्रे च यदा यस्त्रक्षित्यादि। न च प्रागभावि विर हात् कदापि कार्यवि र हः, स्त्रात्यि समये कार्यचि कार्यस्त्रात्। किच्च उत्पत्ति राग्यसमय समयः सार्यचेति द्यमेव, तथाचो त्यत्यभाव त्राद्यसमयः स चाद्यसमयः कार्यचेति द्यमेव, तथाचो त्यत्यभाव त्राद्यसमयः समय-तत्कार्ययो रभावः पर्य्यवस्थित स च न प्रागभावि व रहात् त्र्रात्यसमय। वित्तरहात् त्रात्यसमय। सार्वो व तदि प्रिष्टाभावो व्यासच्य- वित्तरहात् वित्तरकार्ये त्रात्यसमय। सार्वो व तस्त्रात्यसमय। सार्वो वित्त किं तच प्रागभावाभावेन, तस्त्राद्यद्भावात् स्रेतर- समवधाने यदभावस्त्रेव तच कार्णिमिति वाच्यं। यदभावस्य न कार्णमात्रे व त्राप्ति देश्वानो स्त्रात्यस्त्रे व कार्णमात्रे सत्यि दिष्डादौ घटविर हात्, तथाच दण्ड-चक्रसमवधाने यत्त्रच व्यधिकरण्णदाः

<sup>(</sup>१) तथाच घटोत्पत्यगन्तरं घटस्य एनरत्पत्यभावेनानुमितः सामग्री-विरद्यः यलार्यामावप्रयुक्तः तस्य स्वातन्त्रेया कार्यात्मकामेनाप्य-क्रीक्रियोयमिति समुद्तितात्पर्यम् ।

ज्ञानादिकर्रुसिडिः। त्रात एव प्रशेरमिन्यमेवेति नियमान कर्त्रत्वेन नित्यातीन्द्रियप्रशेरसिडिरीश्वरे। न चाप्रयोजकत्वम्, निरुपाधित्वेन प्रज्ञाकलज्ञाभा-वात् कार्यत्व-सकर्र्यकत्वयारिष यदि निरुपाधित्वमिस्त तदापि तुस्यवस्त्वेन सत्यतिपश्चवत्यतिरोधाऽस्तु (१)। न

भावः तत्र प्रागभावाभावादन्यस्य नियामकस्याभावादायातं प्राग-भावकारणलं। श्रत एव सर्वप्रागभावः सर्वेचास्ति कचिच सइ-कारिसमवधानात्कार्थे जनयतीति कस्यचित् प्रचिपतमनादेयं। धर्मिग्राहकमानेन नियताधिकरणस्थैव सिद्धेः श्रन्यथा तदभावेन कार्याभावस्थासमावितलेन तत्कार्णलाभावापत्तेः धर्म्यसिद्धाप-त्तेर्वा। न च व्यधिकरणघटस्य तसमवाय्येव नेति कयं तच व्यधिकरणोत्प्रत्यापित्तरिति वाच्यं। कारणतावच्छे दकाविच्छन-यितिश्चिस्तस्य कार्यतावच्छे द्कावच्छिन्यत्किश्चिसन्तप्रयोजक-वात्। सामान्येनापि रूपेण सैव व्यक्तिसत्मालोपहितेति चेत्, सत्यं, तदेव प्रागभावव्यतिरेकात् फलव्यतिरेकं विना न सन्भवती-त्यन्यस्य तिन्यामकस्याभावात्। स्वभावादेव तथाले महकारि-कच्पनादेरपि दुरुपपादलापत्तिः प्रकारान्तराभावे सत्येव स्वभा-वाश्रयणात्। न च कपाललादिना सर्वकपालानां सर्वघटान् प्रतीव प्रागभावलेन सर्वप्रागभावानामपि सर्वान् प्रति जनकलमिति . व्यधिकरणघटाभावो न प्रागभावाभावादिति वाच्यं। खप्रागभाव-

<sup>(</sup>१) प्रतिबन्धोऽस्विति ख॰।

च कार्यत्वं पश्चधमीतासन्तादलीयः कर्त्ता शरीर्थेवे-त्यादै। तु तनास्तीति वाच्यम्। ज्ञानमनित्यमेवेत्यादि-व्यामेरेव शित्यादौ ज्ञानजन्यत्वविरोधित्वात् एवं कार्यं ज्ञानजन्यं ज्ञानमनित्यमेवेत्यनयार्विरोध एव अविराधे तु दयमपि स्यात्, तथाच शित्यादौ गरीर्थानित्यज्ञान-पर्यवसाने बाध एव। किञ्च ज्ञानमनित्यमेवेत्यादौ नित्य-ज्ञानादेरप्रसिक्षेस्तद्व्यावर्त्तकतया नापाधित्वनिश्वयः तत्संग्रया वा, कार्यत्व-सकर्त्वकत्वयातिग्रहद्शायां ग्ररी-रव्यापाराव्यभिचारादुपाधेर्निश्चयः संशया वास्तीति। तन । ज्ञानमनित्यमेवेत्यादिव्याप्तेरिस हैः। विपश्च-बाधकाभावेनाप्रयाजकत्वात्। निरुपाधिसहचारद-र्भन-व्यभिचारादर्भनादेव व्याप्तिग्रहः निरुपाधित्वमेव वा विपश्चबाधकमिति चेत्। न। अवयवा महानेव तेज उद्गतरूपमेवेत्यादिव्याप्तियहात् परमाणु-नय-नादेरसिडिप्रसङ्गात्। अय द्रव्यचासुषत्वे अनेकद्रव्य-साधात्कारविषयेन्द्रियसन्त्रिकर्षस्य हेतुत्वात् तन्म् जनविपस्वाधकेन परमाखादिसाधकस्य बजव-चात् परमाखादिसिडी विरोधियानेबीघः न तु वैपरीत्यम्। विपञ्चबाधकाभावेन तस्या बलवन्वादिति मन्यसे तर्हि ज्ञानादिकार्ययोः कार्य-कार्णभावावधा-

रणात् तन्मूलकविपश्चवाधकेन निष्कलक्क्क्याप्तिम-हात् पश्चधमीतायहसहितान्तियज्ञानादिसिही व्यभि-चारान्त व्याप्तिः। अन्यथा साध्यं पश्चातिरिक्त एवेत्या-दिनिरुपाधिसहचाराद्याप्तियहे सकलानुमाने च्छेदः। वयन्तु ब्रूमः। पश्चधमीतावलान्तियं ज्ञानं सिद्धादृहि-रिनरे वेति व्याप्तिप्रत्यश्चेण न प्रतिबध्यते अस्मदादि-बृह्मिन्नविषयकत्वेन भिन्नविषयत्वात् एकविषयविरे।-धिज्ञानस्येव प्रतिबन्धकत्वात् नित्यत्वानित्यत्वयोगेकजा-तीयद्रव्येऽविरोधात्। बृह्मिन्नवेऽनित्यत्वावधारणात् कथं तिद्येषे नित्यत्वबृह्मिन्दितं चेत्। न। बृह्मिन्यद्य-स्येश्वरानीश्वरबृह्मिपत्वे विरोधाद्यभिचाराच्च। अस्म-दादिबृह्मिन्यपत्वे भिन्नविषयत्वेनाप्रतिबन्धकत्वात्।

लेनेव जनकलाभ्युपगमे सर्वशामञ्ज्ञस्यादिति। 'वयन्विति, सामान्य-लचणानभ्युपगमेन भिन्नविषयतया तन्मते न प्रतिबन्धकलमिति भावः। न चैवं बाधोऽपि दोषो न स्यादिति वाच्यं। श्रस्याप्यपरस्य तन्मतेऽनिष्टापादनमभवेनास्माकं चत्यभावात्। न चास्माकं सामान्यलचणाभ्युपगमेन का गतिरिति वाच्यं। विपचवाधकाभावेन व्याष्ट्रभावादप्रतिबन्धात्। न च समानप्रकारतेव विरोधे तन्त्रं, विरोधाभासानुरोधेन समानविषयतावच्छे देन विरोधादिति।

<sup>(</sup>१) चारहोताप्रामाण्यक्याप्तियहादिवर्थः।

बुडित्वं नित्याद्यचेवेत्यवगतमतः क्रयं तच नित्यद्वित्वा-वगमद्गति चेत्। न। उभयसिडिनित्याद्वित्त्वावगमेऽप्य-तिरिक्तनित्यद्वित्त्वावगते। विरोधाभावात् (१)। बुडित्व-मनित्यत्वव्याप्यमवगतं नानित्यत्वाभाववित ज्ञेयमिति चेत्। न। श्रनित्यत्वव्याप्यत्वमनित्यमाचद्वत्तित्वं तच चेक्तमेव। एतेन कर्त्ता शरीर्थेवेत्याद्यपि ज्ञानं प्रति-बन्धकमित्यपास्तम्। ननु कर्त्वजन्यत्वे जन्यत्वं नावच्छे-दक्तं किन्तु घटत्वादिकमेव तेनैव रूपेणान्वय-व्यतिरेक-यद्याद्वश्यकत्वाच्चं श्रमनुगतमपि जन्यतावच्छेदकं

'श्रय घटलादिवदिति यथा घटलादि कर्त्विग्रेषजन्यले तथा सामान्ये जन्यलं सादित्यर्थः, न तु कर्त्वजन्यलावच्छेदकमेव घटलं

<sup>(</sup>१) परेः नित्यचानानश्चुपगमात् नित्यचानं नोभयसिद्धनित्यान्तर्गतं तथाच बुद्धिलस्य उभयसिद्धं यद्यत् नित्यं तदयित्विनिच्चयेऽपि नैयायिकमाचिसिद्धनित्यचानयत्तिते विरोधाभावः। न च बुद्धि- तस्य नित्ययत्तित्वसामान्याभावनिच्चये कथं नित्यविशेषयत्तित्वग्रहः सम्भवति सामान्याभाववत्तानिच्चयस्य सामान्यघटितविशेषवत्ताबुद्धेः प्रतिबन्धकालादिति वाचं। नित्यत्वस्थानुगतिकरूपस्थाभावेन सामान्याभावनिच्चयासम्भवादिति विभावनीयं।

<sup>(</sup>२) जन्यत्वाविच्छतं प्रति कर्नृत्वेन कार्यात्विमिति कार्य्य-कार्यामावाङ्गी-कारेऽपि पटादिकर्त्तरि विद्यमाने घटादिकार्य्यात्यस्य करवार्यात् घटत्वाद्यविच्छतं प्रति कूलालत्वादिना कार्य्य-कार्याभावस्थावस्थक-त्वादित्यर्थः।

विद्वजन्यतायां घूमत्वादिवत्। श्रय घटत्वादिवज्जन्यत्वमण्यवच्चेद्वम्। न हि विशेषे।ऽस्तीति सामान्यमप्रयोजकम्। तथाच विद्वजन्यत्वे धूमविशेषः प्रयोज्योप्रयोजकम्। तथाच विद्वजन्यत्वे धूमविशेषः प्रयोज्योऽस्तीति न धूमसामान्यमियं गमयेत् (१) तस्माद्यदिशेघयोः कार्य्य-कार्णभावस्तत्सामान्ययोर्ण बाधकं
विना तथात्विनयम इति चेत्। न। तच बाधकाभावात्
श्रव च ज्ञानमिन्यमेवेत्यादिप्राथमिकबहुव्याप्तिबाधात् तुत्वत्वे वा व्याप्तिसंश्रयाधायकत्वात्। न च काय्य-कारणभावमूलकत्वेन कार्यत्व-सकर्यकत्वव्याप्तिबेखीयसीति वाच्यम्। विरोधिप्रत्यक्षेण कार्य-कारणभावस्यैवासिद्धः। एतेन धूमादी विद्वजन्यतावच्छेदकमनुगतं न सम्भवतीह तु जन्यत्वमनुगतमस्यता वाधकं

चयेति विरोधात् एकजन्यतायासव केंद्रकदयाभावाद्यदिग्रेषयोरि-त्याचि ग्रमग्रस्यदर्भनाचः। 'विक्रजन्यले' विक्रिविश्रेषजन्यले, 'विरोधीति

<sup>(</sup>१) तथाच धूमलस्य विज्ञन्यतानवच्छेदकले धूमो यदि विज्ञ्यिभिचारी स्थात् तदा विज्ञन्यो न स्थादिति विषच्चवाधकतकांसमावेन धूम-त्वाविच्छन्नहेतुना विज्ञत्वाविच्छनस्यानुमानं न समावतीति भावः।

<sup>(</sup>२) कार्यतं यदि सक्त हैकलयभिचारि स्यात् तदा स्तिजन्यताव च्छेदकं न स्यात् अनितप्रसक्तधर्मास्यैवाव च्छेदकलात् इति विपद्मवाधकतर्क-सहस्रतायाः कार्योल-सक्त हैकलयाप्तेः विचीयस्वमिति दृदयम्।

विना न त्यच्यत इति परास्तम्। ज्ञानमिन्यमेवेत्यादिसहचारावसायस्य वाधकं विना व्याप्तिपर्यवसायिततया वाधकत्वादिति। मैवम्। निरुपाधित्वेन
सहचारावसायस्य साधकं वाधकच्च विना साधारण्येन
व्याप्तिसंण्याधायकत्वात्। ऋत्यथा साध्यं पस्नातिरिक्त एव सुखं दुःखसिभवमेवेत्यादिव्याप्तिग्रहस्य
कार्य्य-कारणभावग्राहकवाधकत्वे तत्संण्याधायकत्वे वा
कार्य्यात्वारणानुमानोच्छेदे निरीहं जगज्ञायते। तस्माद्यदिश्रेषयोः कार्य्य-कारणभावस्तत्सामान्ययोः कार्य्यकारणभावोबक्वता वाधकेनापनीयते, न चाच तदस्ति। विरोधिव्याप्तिसाधकस्य विपञ्चबाधकस्याभावात्।

नवास्तु कार्यं कर्त्रजन्यमिति व्याप्तितेऽगरीर-नित्यज्ञानकर्कुपस्थितौ ज्ञानमित्यमेवेत्यनेन विरोध-प्रतिसन्धानं न तु तां विना प्रतियाग्यनुपस्थितौ विरोधानिरूपणात्, तथाचे।पजीव्यवाधात् ज्ञानम-

विरोधियाप्तिप्रत्यचेणेत्यर्थः, 'नया इत्यखरमोद्भावनं, तदीजन्तु ज्ञानमनित्यमेवेत्यस्य विरोधिप्रतियोग्युपस्थितौ विरोधज्ञानमिति सत्यं परन्तु तर्क्तितं तन्न प्रमितमिति नोपजीव्यविरोधः, श्रन्यथा सत्यतिपचादौ कापि प्रतिबन्धो न स्थात् पचीयसाध्यानुपस्थितौ नित्यमेवत्यादिव्याप्तिज्ञानमिकि चित्तर्मेव। यत एव पश्च धर्ममेताविनाकृतं विरोधियाप्तिज्ञानं न हेत्वा-भामतयाक्तं विरोधप्रतियागिसिद्धासिद्धिपराहृतत्वात्। स्यादेतत् यत्तु प्रशेरजन्यत्वमुपाधिः। नच पश्चेतरत्व-वत्पश्चमाचव्यावर्त्तकविप्रेषणवच्चात् । साधनविप्रेषि-तत्वात् साधनतुच्ययागश्चेमत्वेन साध्यव्यापकत्वानिय-याच नापाधित्वमिति वाच्यम्। चेष्टेतरकार्य्ये । प्रशेरव्यापारद्वारेव कर्त्तः कारणत्वात् प्रशेरसहक्त-स्येव स्वकार्य्ये कारणत्वाच् । न हि प्रशेरविनाकृतः कर्त्ता प्रशेरक्रियां चेष्टां घटादिकं वा जनयति। न च यत्सहकृतं यज्जनकं तेन विना तज्जनकमताऽर्थाच्छ-रीरजन्यमेव कर्त्तृजन्यमिति साध्यव्यापकत्वनिश्वयात्,

नित्यानित्ययोरपप्रतिचेपात्। यनु श्रन्यथा तस्य हेलाभाषान्तर-तापातरति, तन्न, तादृश्रवाप्तिविरोधेन कार्यं सक्तर्वकिमिति वाप्ति-

<sup>(</sup>१) पत्तमात्रवावर्त्तकं यत् ग्ररीरं तदत्त्वादित्यर्थः, तथाच खनुमान-मात्रोच्हेदभिया पच्चेतरत्वस्य यथा नौपाधित्वं तथा पद्ममात्र-स्थावर्त्तकविभोषणविश्रिष्टस्थापि नौपाधित्वमिति भावः।

<sup>(</sup>२) चेछायाः प्रशिरयापारत्वेन खिसन् खस्य कारणतासमावेनोत्तं चेछेतरेति।

<sup>(</sup>२) कारणत्वावधारणाचेति ख॰।

पश्चेतरत्वादी च विपश्चबाधकाभावाच साध्यव्यापकता-निश्चयद्गति तेषामनुपाधित्वे वीजम्। श्वत एव बाधी-नीतं वहीतरत्वं वहिमचेन धूमवचे साध्ये आर्दे-त्यनप्रभवविद्धमत्त्वं रसवत्त्वेन गन्धवत्त्वे साध्ये पृथि-वीत्वमुपाधिः विपञ्चबाधकै लोषां साध्यव्यापकत्वनिश्च-यात्। न च साधनविश्रेषितत्वमिप, जन्यत्वं हि प्राग-भावप्रतियागित्वं, श्रीरजन्यत्वच श्रीरकार्णकत्व-मन्यानिक्केः इतर्पदसमभिव्याहारेण जन्यपदादि-तरकार णकस्यैव प्रतीतेः तदर्धकत्वक स्पनादिति विधी वस्यते। अत एव शरीरिकर्तृकत्वसुपाधिः शरीरसह-क्षतस्यैव कर्तुः कारणत्वात्, व्याप्यं व्यापककाटावनिवे-शयत एव प्रमाणस्य व्याप्तियाहकत्वात्, शरीरिकर्नु-काल-सकर्त्वकलयोर्न व्याप्तियद्यः (१) इति चेत्। न। विशिष्टाविशिष्टभेदेन<sup>(२)</sup> व्याप्य-व्यापकभावाविरोधात्।

<sup>(</sup>१) खस्य खयाय्यत्ववारणाय खामाववदद्यत्तिते स्ति खिमझलस्य चा-प्यत्वरूपत्वात् प्रशिरिक त्रुकात्वानि विश्विसस्य सकार्त्वृकात्वस्य प्रशिरि-कर्त्तृकात्व्याप्यत्वासम्भव इति वात्यर्थं।

<sup>(</sup>२) विश्विष्ठाविश्विष्ठभेदेन विश्विष्ठस्य केवनातिरिक्तालेनेत्वर्धः, एतच विश्विष्ठस्य केवनातिरिक्तालमतमाश्चित्वोक्तं। तस्तुतस्तु विश्विष्ठस्य केवनातिरिक्तालेऽपि विश्विष्ठाविश्विष्ठयोः भेदगर्भेथाप्य-याप्रक्रभाव-निर्वाचः सम्भवति, भेदगर्भथाप्यलच्च न सावच्छित्रप्रतियोगिताक-

श्रत एव जन्यत्वेन कारणजन्यत्वमनुमेयिमित। मैवम्।
कर्तु हिं ग्रीरसहकारिता किं घटादी कर्त्त्व्ये, कार्यमाने वा खकार्य्ये वा, श्राग्ने कर्ता ग्रिरी विना घटादिकं न करोतीति किमायातं कर्त्तुः कार्य्यमानकरणे।
दितीये तु कार्य्यमानं कर्त्रजन्यमिति न त्वया स्वीकियते, स्वीकारे वा ग्रिराजन्यमिष कार्य्यं कर्त्रजन्यमिति साध्यात्यापकत्वम्। रुतीये तु स्वजन्यत्वं न
स्वजन्यतावच्छेदकं त्रातमाश्रयात्। तथापि यन सकर्त्यकत्वमिति तन ग्रिराजन्यत्वमावश्यकमिति तस्य
साध्यत्यापकत्वम्, तुत्व्ययागिश्चेमत्वेन हेतुत्वाण्यतासंग्रयाधायकत्वेन सन्दिग्धोपाधित्वं वेति चेत्। न।

ज्ञानाभावात् श्रसिद्धिमध्यप्रवेशस्वेवोचितलादित्यादि । 'श्रतएव जन्यवेनेति, श्रव कारणजन्यलं किञ्चित्रागभावव्यापकाभावप्रतियो-

भेरवन्ते सित खाविक्त् झाभाववद्यतिलं, धाषि तु खाविक्त झाविध-यक्षप्रतीतिविषयतावक्त सित खाविक्त भाववद्यतितान-वक्ते दक्षधभावन्तं, तथाच खाविक्त स्था च खाविक्त याप्यलं न वा विश्विष्ठाविधिष्ठयोद्याप्यल्या घातः। खाविक्त वाविषयकाल्य खप-र्याप्तावक्ते दक्षताक विषयताश्र्रन्यलं, खतः खिविश्व दे विश्विष्ठयाप्य-लवत् विश्विष्ठिप खिविशिष्ठयाप्यलिक्षी इति न काचिदनुप-पत्तिः। लाघवेन बाधकं विना कर्त्व ज्ञान्यत्वे हि जन्यत्वमवच्छे-दकं न तु ग्राराजन्यत्वं गारवात्, तथाच ग्राराजन्यत्वं न सकर्त्वकात्वयापकं। घटादो त्वाकः समाजः घटत्वेन ग्राराजन्यत्वनियमात् न तु व्यापकत्वप्रयुक्तः माना-भावात्, ग्राराजन्यत्वं न सकर्त्वकत्वव्यापकं तद्याप्यज-लत्वाव्यापकत्वात् ति नित्यत्ववदिति बाधकात् इस्ता-दिना कर्त्वतिनविष्टेण ग्रारास्याप्रयाजकत्या साक्षा-त्रयत्वाधिष्ठेयजन्यत्वस्य साधनव्यापकत्वाच ग्राराकर्त्व-कत्वमि नापाधिः। जन्यमाचे कर्त्तुः ग्रारासहका-रिताविरहात्।

श्रय यहिशेषयाः कार्य्य-कारणभावस्तत्सामान्यया-रपि बाधकं विना तथा नियम इति त्वयेव निरटिङ्कि, तथाच कर्रुविशेष-शरीरजन्यविशेषयाः कार्य्य-कारण-

गिलं प्रागभावप्रतियोगिलमाचनु जन्यलभित्यर्थः कर्त्तवः, श्रन्थथा पदान्तरसमभिवाहारस्य तत्कार्णकलार्थकले हेलर्थस्य तचाप्रवेग्रे

<sup>(</sup>१) ननु प्रशेरजन्यत्वस्य कर्नुजन्यतानवच्छेदकत्वे घटादौ कथं स्वकर्नुक-त्वेन प्रशेरजन्यत्वसिद्धिरित्यतः चान्नः, घटादाविति, यथाच घटत्वेन प्रशेरजन्यत्वनियमात् घटादौ प्रशेरजन्यत्वं पानवनसम्बन्धिति भावः।

<sup>(</sup>र) तथाच याप्यायापनालेन यापनासापि न यापनालमिति भावः।

भावात् कर्तमाच-श्ररीरजन्यमाचयारिप तथाभावः,
तथाच श्ररीरजन्यत्वं कर्त्वजन्यतावच्छेदक्तिति (१) भवत्युपाधिः। न चैवं घटत्ववच्छरीरजन्यत्वं सकर्त्वकत्वव्याप्यं न तु व्यापकमपीति वाच्यम्। जभयसिद्वसकत्वसकर्त्वकष्टत्तित्वेन (१) साध्यव्यापकत्विनश्रयात्। जन्यत्वेऽपि सकर्त्वकत्वव्याप्यत्वयाद्यक्रमस्तीति चेत्, ति जभयच व्याप्तिग्राहकसाम्ये विनिगमकाभावात् व्याप्तिसंश्रयाधायकत्वेन सन्दिग्धोपाधिर्व्याप्यत्वासिद्विवा।
साधनव्याप्यतासंश्रयाधायक एव हि सन्दिग्धोपाधिः,
स च साध्यव्यापकत्वे साधनाव्यापकत्वे वोभयच वा
संश्रयात्। न च वाच्यम् श्ररीरजन्यत्व-सकर्त्वकत्वयोरनवय-व्यतिरेकज्ञाने जन्यत्व-सकर्त्वकत्वयोस्तद्यह आव-

व्याप्यस्य व्यापककोव्यप्रवेशेन प्रकृतासङ्गतेः, तचापि वा यदि प्रवेश-स्तदा साधनविशेषितलसेवोपन्यस्तोपाधेरिति पूर्वग्रन्थविरोध इत्यव-धेयं। ननु कर्त्तुः प्ररीरसहकारिता स्वजन्यमात्र एव, न चात्माश्रयः,

<sup>(</sup>१) तथाचान्यूनानितिस्त्तियः त्तिधर्मस्यैवावच्छेदकलात् प्रशेरजन्यत्वस्य कर्त्तृजन्यतावच्छेदकत्वे कर्त्तृजन्यत्वयापकत्यमपीति प्रशेरजन्यत्वस्यो-पाधित्विनिकीच्च इति भावः।

<sup>(</sup>२) न्यायमते सकर्नुकलस्य चित्यङ्गरादाविष सन्तात् प्ररीरजन्यलस्य सकर्मुकलस्यापकलासम्भवादुक्तं उभयसिद्धेति।

श्यक इति लाघवात्तयोरेव व्याप्तिश्र हो न तूपाधिसा-ध्ययोः, साध्य-साधनयोरन्वय-व्यतिरेकज्ञानच्च शरीर-जन्यत्वानवगमेऽपि भवतीति विनिगमकिमिति, यता न कर्त्यमाच-जन्यमाचयोरन्वय-व्यतिरेकाभ्यां व्याप्तिश्रहः। कर्त्यमाचस्य व्यतिरेकाभावात्, किन्तु विश्रेषयोरन्वय-व्यतिरेकेण कार्य्य-कारणभावेन वा सामान्ययोस्तथा-त्वग्रहः तो च तुल्याविति चेत्, उच्यते, श्रस्तु तावह्वटत्व-वज्जन्यत्व-शरीरजन्यत्वयोरिष कर्त्यजन्यतावच्छेदकत्वेन सकर्त्यकत्वयाप्यत्वं ग्राहकतील्यात् (१) विनिगमकाभा-वात् विरोधाभावाच्च, सकर्त्यकत्वव्यापकत्वन्तु शरीर-जन्यत्वस्य कुतः घटत्ववद्व्यापकस्यापि जन्यतावच्छेदक-त्वात्। जभयसिह्नसकर्त्येक श्रन्वय-व्यतिरेकाभ्यां शरीर-

न हि तसन्ते फलोपधानेन तसहकारितं श्रिप तु तद्भावे फलानुपधानियमेन, तथाच श्ररीराभावे कर्त्तुः कार्यमाचाभाव एव
कर्वजन्यमाचे श्ररीरसहकारितायां मानं। किञ्च खजन्यतं खजन्यतावच्छेदकं नोत्तमेव किन्तु श्ररीरं खजन्यमाचे सहकारीति खजन्यतं श्ररीरजन्यतावच्छेदकमित्यखरसाद्दोषान्तरमाह, 'हस्तादिनेति, श्ररीरखाश्रयोजकतयेत्यापाततः, वस्तुतोऽन्यावयविभागस्य व्यर्थतया साचाल्ययताधिष्ठेयजन्यत्वमेव तद्या वाच्यः तथासतीदं दूषणं द्रष्ट्यं।

<sup>(</sup>१) याच्यसमानलादिति ख॰।

जन्यतस्य व्यापकात्वग्रह इति चेत्, न, भरीरजन्यत्ववि-निवेद्यत्वेन तुल्यन्यायेन च प्रथमं कर्तृजन्यत्वे जन्यत्व-मवच्छेदनं ज्ञुप्तमिति तिहरीधेन श्रीरजन्यतस्य सक्त वेक्तव्यापकत्वानवगमात्। ऋत एव न सन्दिग्धो-पाधित्वम्। ननु घटादौ भरीरजन्यत्वे कर्त्रजन्यत्व-मनुगतमवच्छेद्कम् बाधकाभावात्। न च लाघवात् घटत्वादिकमेव तथा, कर्तृजन्यत्वेऽपि जन्यत्वस्थातथा-त्वापनः। एवं शरीरजन्यत्वव्याप्यं सकर्तवत्वं वह्नेर्धूम-इवेति भवत्युपाधिः। किञ्च कर्तृजन्यत्वे जन्यत्वं गरीर-जन्यत्वे वा सकर्षकत्वमवच्छेदकमिति संश्येऽपि न हेताः साध्यव्याप्यत्वनिश्चय इति चेत्, तर्हि, घटादौ कर्तृजन्यत्वे गृहीते तस्य श्रहीरजन्यत्वावच्छेदकत्वं ग्रहीतव्यम् घटे च घटत्ववज्जन्यत्वमपि वाधकं विना कर्त्वजन्यतावच्छेद्वं ग्रहीतमते। जन्यमाचे कर्त्वजन्य-त्वात् न भरीरजन्यत्वे तदवच्छेदकत्वं प्रथमयहौताप-जीव्यविरोधात्। ऋत एव न तस्य हेती व्याप्तिसंश्या-धायनत्वमपि । एतेनानगुत्व-िधत्यवयववस्यन्यत्वादय-उपाधित्वेन निरस्ताः, जन्यत्वस्य साध्यवाप्यत्वेन तेषां साध्याव्यापकालात्। तथापि क्षित्यादिकं न कर्त्रजन्यं श्रीराजन्यत्वात् गगनवदिति सत्प्रतिपक्षाऽस्विति चेत्।

न। श्रस्य प्रसिद्धकर्षेत्रन्यत्वाभावविषयत्वात् श्रप्रतीत-प्रतियोगिकाभावस्य निरूपयितुमशकालात् (१), स्थाप-नानुमानच्च पश्चधर्मतावलात् प्रसिद्धकर्शभन्नकर्तत्व-साधकमता भिन्नविषयलान प्रतिबध्य-प्रतिबन्धक-भावः। ऋत एव तञ्चापकरहितत्वादिकमभावसा-थकं बाधकमपास्तम्। तस्य प्रसिद्धाभावविषयकत्वे-नाप्रसिद्धाभावाविषयकत्वात् व्यक्तिसाधकस्य च विश्रे-पताऽप्रसिद्धव्यक्तिसाधकत्वनियमात् अन्ययानुमान-वैयर्थात्। कर्त्वजन्यत्वमनुगतं घटादौ प्रसिद्धं यत्साध्यं तद्भावा मया साध्यत इति चेत्, कर्त्र जन्यत्वमनुग-तमपि पश्चधर्मातावलेनाप्रसिद्धं कत्तीरमादाय पर्याव-स्यति तद्भावस्तु प्रसिद्धस्य कर्तुरभावमादाय सिध्यति नाप्रसिद्धस्य त्रनुगतस्यापि, कर्त्वजन्यत्वस्य तद्भावस्य च कर्त्रे यक्तिघरितत्वात्। अन्यया यक्ति-तद्भावा-सिडिप्रसङ्गात्। न चैवं सत्प्रतिपश्चाच्छेदप्रसङ्गः, तस्य

'श्रस प्रसिद्धेति, इद्झ सर्वे सामान्यलचणानम्युपगमेन पूर्वे प्रत्या-पादनमित्युक्तमेव सार्तेव्यन्तस्य गोलाद्येकव्यक्तिविषयकलेन लयाऽवस्यं

<sup>(</sup>१) तथाच चितिरकर्तृका ग्रारीराजन्यतादित्यनुमानस्य कर्तृतिभेषजन्य-त्वाभावसाधकत्वेन चितिः सकर्तृका कार्य्यत्वादिति कर्तृतामान्य-जन्यत्वसाधकानुमानप्रतिबन्धकत्वाभावात् न सत्प्रतिपद्य इति भावः।

गोत्वाचेकभावाभावसाधकविषयत्वात्। एतेन ज्ञानत्वं न नित्यरित ज्ञानमाचरित्तजातित्वात् ए स्मृतित्ववत्, ज्ञानं न नित्यगुणरित्तगुणत्वञ्चाप्यजातियोगि चेतन-विश्रेषगुणत्वात् ए सुख्वत्, त्र्यात्मा न नित्यविश्रेषगुणा-धाररित्तद्रव्यत्वापरजातिमान् विभृत्वात् गगनवत् द्रव्यपास्तम्। प्रसिद्धे नित्ये व्योमादौ प्रसिद्धायाश्च रू-पत्व-जलत्वादिजातेर्व्यतिरेकविषयत्वादप्रयोजकत्वाच ।

वाच्यवादित्येवमर्थकतया परस्रत्येव तस्वेत्यादिफिकिका योज्येति न सिस्हान्तिदिशः। 'ज्ञानमाचेति, जातिपदमच यदि तदा अनित्य-माचवत्तीति साधार्थी ज्ञानातिरिकावित्तित्वञ्च हेलंग्रार्थी विवच-णीयस्वयाचावत्ती व्यभिचारवारणाय तदिति द्रष्ट्यं। 'आत्मेति, यद्यपि न नित्यविग्रेषगुणाधार दत्येव वक्तुसृचितं तथापि तन्मते प्रबद्ध नित्यतया आकाण एव व्यभिचारः स्थात्, अस्यन्यतेऽपि परमात्मनः सिद्धसिद्धिव्याघातेनापचतया जीवात्मनामेव पचलेनोक्साध्ये सिद्धसाधनं मा सदतसादृशजातिगभें साध्यसुपात्तमिति मन्तव्यं। परमते नेदं दूषणं तान् प्रति व्याघातपर्यवसन्नमतोऽपरितुष्यन्

<sup>(</sup>१) ज्ञानमात्रविधर्मावादिति खः। अयमेव पाठः समीचीनः जात्यु-स्रोखस्य निष्पुयोजनवादिति।

<sup>(</sup>२) परममञ्चलमादाय श्रीमचारवारणाय विशेषपदं।

<sup>(</sup>३) द्रयातापरजातिमान् द्रयात्याप्यजातिमानित्यर्थः। नित्यविग्रेष-गुगाः ज्ञजीयपरमागुरुत्तिरूपं तदाधारः ज्ञजीयपरमाग्वादि तद्-रुत्तिद्रयात्याप्यजातिर्जनतमिति साध्यप्रसिद्धिः।

किच सित्यादी श्रीराजन्यत्वमसिद्धम् अदृष्टदारा
तज्जन्यत्वात्। न चादृष्टादार्कजन्यज्ञानाजन्यत्वं हेतुः,
ज्ञाने जन्यत्वविश्रेषणस्यात्यावर्त्तकत्वेन व्यर्थत्वात्। न
च स्थापनायां पस्रविश्रेषणेऽप्ययं देषः, प्रमेया घटइतिवदुपरक्तवुद्देश्यत्वात्। अपि च श्रीराजन्यत्वे
व्यर्थविश्रेषणत्वं लाघवेनाजन्यत्वस्येव व्याप्यत्वात् न तु
निष्प्रयोजनविश्रेषणवत्त्वमसिद्धम् व्याप्तिग्रहोपयुक्तविश्रेषणवत्पस्थम्मते।पयुक्तविश्रेषणस्यापि जनकत्वात्
व्यभिचारवारकस्यापि सार्थकत्वे अनुमितिप्रयोजकत्वस्यैवतन्त्रत्वात्। व्यभिचारवारकविश्रेषणवत्येव व्याप्तिग्रह इति चेत्। न। निर्विश्रेषणेऽपि गोत्वादो व्याप्तिग्रह इति चेत्। न। निर्विश्रेषणेऽपि गोत्वादो व्याप्तिग्रहात्।तचापि व्यक्तिविश्रिष्टे व्याप्तिग्रह इति चेत्।न।

दोषान्तरमाह, 'किश्चेति । नन्वचाष्यदृष्टादारकप्ररीराजन्यलादिति हेलर्थपर्यवसानेन निर्दीषतयोक्तदोषेऽपरितुख्यन्नाह, 'म्रिप चेति, म्रच प्रारीरपदं भोगायतनादिपरमवगन्त्र्यमन्यथा साचात्रयद्धाधिष्ठेयपरले प्रागुक्तन्यायेनासिद्धेरुक्तिसम्भवाभावादिति । 'निर्विभेषण इति व्यभि-चारवारकविभेषणभून्य दृष्ट्यं, 'गोलादाविष्युपलचणं, प्रसिद्धानु-माने धूमादाविष तथा दृष्ट्यं, न हि तद्दिभेषणं धूमलाद्यपि व्यभि-चारवारकतयोपयोगि, तत्तद्धाक्तिवभेषस्थायव्यभिचारात्, किन्त्व-गमकतयेति । 'खिक्तिविभिष्ट इति व्यक्तिविभेषण्ये व्यक्तिव्यादत्त इति स्वतीव्यादृत्तगेात्वस्याव्यभिचारात्। अन्यथान्यात्र-यात्। अपिच व्यभिचारवारक्रविभेषणवत्येव व्याति-यह द्रत्यप्रयोजकम् सहचारदर्भनादिसत्त्वे तद्भावेन व्यात्तियहाविलम्बात्। व्यभिचारावारक्रविभेषणप्रन्थ-एव व्यात्तियहद्गति चेत्। न। प्रभेयधूमे<sup>(१)</sup> व्याति-यहात्। अय तचापात्तव्यभिचारावारक्रविभेषणप्रन्थत्वं विविश्वतम्। न च तच प्रभेयत्वं विभेषणमुपात्तमिति

यावत्, तथाच यिक्त से द्वाविक्ति जाते जाते तस्य यिभिचारवारकलं,
गोलस्य याद्यप्रतीतो द्रयलादिनायभेदवृद्धो यच द्रयलं तच गोले
प्रत्ययस्थाभावेन य्यभिचारवृद्धिस्थवात् तदारकलंभेव य्यभिचारवारकलिमिति भावः। 'श्रन्यथेति यदि जातिनं स्वतो याद्यत्ता किन्तु
यिक्तयावर्त्तनीया तदा याद्यत्तपरस्थर्यावर्तनीयलेन परस्थरस्थायिक्तयात्र्यापत्तिरित्यर्थः। नन् यथाश्रुतं प्ररीराजन्यलेऽप्यस्ति तचास्थावमाचस्य य्यभिचारितया जन्येत्यस्य य्यभिचारवारकत्या नियसमलात्त्रयाच विप्रेषणं य्यभिचारवारकभेव याप्तिग्रहिषय दति
नियमार्थावक्तयस्याच क्र गोलादावृक्तनियमय्भिचार दत्यपरितुखन्नाह, 'श्रुपि चेति। नन् सहचारदर्भनादिसलेऽपि यभिचारतुखन्नाह, 'श्रुपि चेति। नन् सहचारदर्भनादिसलेऽपि यभिचारवारकं विप्रेषणं प्रतिवन्धकमिति मनसिक्तय प्रद्वते 'यभिचारेति,
'विप्रेषणग्र्ने' विभ्रषणज्ञानग्रन्य दत्यर्थः, श्रत एवोत्तरेऽपि ज्ञायमानलपर्यन्तस्यानं, श्रन्यथा प्रभेयलवतीत्येव श्रूयात् दति। 'न च

<sup>(</sup>१) प्रमेयलेन जायमाने धूम इति ख॰।

चेत्। न। विरोधात्। न हि तचापात्तं तेन ग्रुन्यचिति घटते यदिषयत्वेन परामर्शकार गमनुमिती ति इहं। प्रकृते च व्यभिचाराद्न्ययासिडेश्व न विशेषणविषयक-त्वेन तत्त्वमिति चेत्। न। धूमाव्याप्यत्वापत्तेः व्यभिचारात् तिंदिषयत्वेनानुमित्यकार्णत्वात्। अधैकमवच्छेदकं अ-परच व्यातिः, यहा लाघवेन व्यासच्छलतिरेकैव व्याति-रिति विशिष्टवास्यर्थः तच विशेष्यतावच्छेदकस्य व्यास्य-नवच्छेदकत्वेन विशेषणस्य तदवच्छेदकत्वनियमादेक-र्शत्तिल्वाधे सत्येव व्यासच्चरित्तिति व्याप्तेश्च न गरीरजन्यत्वाभावे नीलधूमादी च व्याप्तिरिति विशे-ष्यमाने सा, तथाच स्वरूपासि डिस्तदारणार्थं विशेषणा-भिधाने व्याप्यत्वासिडिरिति चेत्। न। अव्यभिचार-स्यानौपाधिकत्वस्य वा विशिष्टे नीलधूमादौ सच्चेन तद्यतिरेकसाधने बाधात्। न च विश्रेष्यत्वसुपाधिः, (१)

विशेखलिमिति, यन व्याप्तिस्तन विशेखलमतो नौसधूमे न व्याप्ति-रिति न त्रनौपाधिकलस्वैव व्याप्तितया विशेखलस्य च तद्घापक-तयानुपाधिलादिति भावः।

नतु विभिष्टे सामानाधिकरण्डमेव न किन्तु विभेष्यमाचे तदिति न विभिष्टे व्याप्तिरित्यखरसादिभिष्टव्याप्तिमन्यथानुपपत्या

<sup>(</sup>१) विशेष्यसुपाधिरिति का ।

साधनव्यापकत्वात्। किञ्च सैारभविशेषवडूमरहित-मिदं चन्दनप्रभवविह्नरहितत्वात्, निर्धूमेाऽयमाद्रेन्थन-प्रभवविह्नरहितत्वात्, इत्यादाविष कारणविशेषाभा-वेन कार्य्यविशेषाभावानुमानं न स्यात् विह्नरहित-त्वादिकञ्चोपाधिभेवत्, व्यतिरेकिण्यष्टद्रव्यातिरिक्तद्र-व्यानाश्रितत्वञ्च हेत्वभावव्याप्यं न स्यात् द्रव्यानाश्रित-त्वस्यैव व्याप्यत्वात्, रूपादिषु मध्ये गन्धस्यैव व्यञ्जक-त्वादित्यादौ त्वयाप्यसिद्धिवारकविशेषणस्वीकाराञ्च(१)।

माध्यति, 'किञ्चिति, 'वक्नौति व्याप्तिविर हे विक्रिरहितलं विद्यम्-मानाधिकरणलसुपाधिरिति तत्समानाधिकरणे विशिष्टधूमादाविषि मास्तीत्यर्थः। यदा माध्ययापकलज्ञानद्शायां साधनाव्यभिचार-ज्ञानेऽपि विक्रिरहितलादिकसुक्तानुमानयोरूपाधिः स्थाञ्चर्थविशेषण-तया माधनस्थोपाध्ययापतया उपाधेः साधनाव्यापकलज्ञानादि-त्यर्थः। नतु रूपादिषु मध्य दति व्यभिचारवारकतापर्यवमक्तमेव गन्धमात्रव्यञ्चकलं हि द्रव्यलविशेषितं हेत्द्रकार्थं मिक्कर्षे व्यभिचार-प्रसङ्गात् तस्य तेन व्यभिचारवारणं तदा यदि व्यभिचारः स च तदा यदि हेतोः प्रसिद्धिरित रूपादिषु मध्य दित विशेषणं

<sup>(</sup>१) प्रयोगन्त ब्राणेन्त्रियं पार्थिवं रूपादिषु मध्ये गन्धस्वेत यञ्जनतात् नुङ्गमगन्धयञ्जनप्रतवत् इति, श्वन दृष्टान्ते स्वीयरूपयञ्जनतादसि-द्विवारणाय रूपादिषु मध्ये इत्यनेन परनीयरूपाद्ययञ्जलस्य विव-चितत्वमावस्थनं तथाच श्वन परनीयेति विशेषणं स्वसिद्धिवारन-मिति समुदिततात्पर्थं।

श्रिप च गै।रवेण विशिष्टस्य व्यापकतापि न स्यात्, तथाच स्थापनानुमाने उपादानगाचरापरेग्धज्ञान-चिकीर्षा-क्रितमज्जन्यता, धूमेनाद्रेन्धनप्रभवविद्धः घट-त्वेन ग्ररीरजन्यतादिकं नानुमीयेत ।

यत्तु स्वजन्यान्योऽन्याभावापेश्यया शरीरजन्यान्योन्याभावस्याल्यत्वात् तेषामेव व्याप्यत्वमिति विपरीतमेव लाघवमिति, तन्न, विरोधाभावेन बह्ननामल्यस्य च व्याप्यत्वात्। सेहे शीतस्पर्शवत्त्वजलत्वयार्गन्थाभावे-पृथिवीत्व-पृथिवीत्वाभावयारिव<sup>(१)</sup>। श्रन्यया नौलधूम-स्येव व्याप्यत्वे धूममाचस्याव्याप्यत्वप्रसङ्गः।

किच त्वनये बह्नत्यान्याभावापेश्वया जन्यता-त्यन्ताभावस्यैव व्याप्यता स्यादेकत्वात् प्रमेयत्वाद्यनन्त-धर्माविशिष्टस्य व्याप्ताविष प्रयोजनाभावानानुमाने तदुपन्यासः। श्रय लाघवेन जन्यत्वस्य शीघ्रोप-

प्रसिद्धिं समाद्य द्रव्यत्नेन परम्परया व्यभिचारवारणप्रयोजकमेनेत्य-रूचेराइ, 'श्रिप चेति, नन्तत्यन्ताभावरूपे प्ररीराजन्यत्ने व्यर्थितिप्रे-षणताप्रद्भेव नेत्यनुपद्मेव स्पुटमन्योन्याभावपचेऽपि सामान्या-न्योन्याभावेन वैद्यर्थिमिति प्ररीरजन्यताश्रयान्योन्याभावे हेतौ वैद्यर्थं वक्तवं तच कस्थापि परिहारं निरस्थित, 'द्यन्तित,

<sup>(</sup>१) प्रिवीभिन्नल-एियवीलात्यनाभावयोरिवेत्यर्थः।

स्थितिकतया जन्याभावत्वेन शीघं व्याप्तिग्रहे। न त् श्रीरजन्याभावत्वेन विलम्बितप्रतीतिकत्वात्। यच विश्रेषण-विश्रेष्यान्धतराभाववति साध्यं तच विश्रिष्टा-भावस्यापि व्याप्तिरिति चेत्। न। एवं द्युत्यित्तमच्ये सति सत्त्वादिकमनित्यत्व-सक्तर्वकत्वयाप्यतया न ग्रह्मोत, शौघ्रोपस्थितिकतया घटत्वादेरेव तथाभावात्<sup>(१)</sup>। यदि च सामान्य-विशेषभावादिरोधाभावेनाभयस्यापि व्याप्यता, तदा भरीराजन्यत्व-जन्यत्वाभावयोरिप तुल्यं। किञ्च श्ररीरजन्यत्वं विशिष्टं तदभावं विशि-नष्टि न तु साम्रात् तथाच भरीरजन्यत्वाभावे। खण्ड-एव हेतुरता न व्यर्थविशेषणता। न चाच विशिष्टा-विश्रेष्याभाव एव, शित्यादावजन्यतापत्तेः। श्रत एव स्थापनायां शरीरजन्यत्वसुपाधिः साध्या-भावव्याप्याभावप्रतियागित्वेन साध्यव्यापनत्विनय-मात्। व्यर्थविश्रेषणेऽधिकं निग्रहस्थानिमिति चेत्। न। हेतुद्दयापन्यासे च तत् इह तु विशिष्टमेकमेव हेतुरिति विरुद्धस्य वे उक्तमिति। उच्यते। नी वधूमादै।

'त्रखाद एव' एक एवेत्यर्थः।

<sup>(</sup>१) तथालादिति ख॰।

व्यातिरस्येव अन्यया विशेषाणामव्याप्यत्वे निराश्रया व्यातिः स्यात्। नीलत्वमिष न व्याप्यतावच्छेदनं गार-वात् किन्तु धूमत्वमेव दण्डत्वेन कारणत्वे रूपमिव, धूमत्वच्च न नीलिम्नि किन्तु तदाश्रये धूमे इति न नीलधूमस्य हेतुत्वम्। नीलधूमे नीलस्य विशेषणत्वे

'नीललमपीति श्रवच्छेदकलमवच्छित्तिप्रत्ययजनकलं वा खरूपसमन्धविग्रेषो वा दयमपि गुरुणि नीलधूमलादी न सम्भवतीत्यर्थः।
नन् धूमलावच्छेदेन नीलविग्रिष्टोऽपि धूमोऽन्तिमितिहेत्दिति तद्वेतुतया नीलधूमादिति हेलवयवः कर्त्त्य एवत्यत श्राह, 'धूमलञ्चेति,
ददञ्च वन्तुगतिमनुरुष्थोक्तं, वन्तुतो यदि धूमलं नीले भवेत्तथापि
धूमवञ्चित्तिष्यानीयं तदिति धूमएव हेतुनं तु नीलधूमो नीलधूमलख्य व्याप्यतानवच्छेदकलात् नीलधूमलस्थापि धूमलावच्छेदेन
हेतुलादिति नीले धूमलाभावोपवर्णनमप्रक्षतमेव, प्रक्रतन्तु गौरवसेव, एवमग्रेऽपि नीलस्य विग्रेषणल दत्यप्पप्रकृतं तच धूमलस्लेन
व्याप्यलेऽपि नीलधूमलस्थानवच्छेदकलसम्भवात् श्रन्थया धूमादित्यपि
न हेतुः धूमलेऽपि धूमलासन्तादिति प्रकृतं गौरवमेव तदहेतुतायां
वीजं द्रष्ट्यं। ददन्तु व्याप्यतावच्छेदकष्टमलग्रुत्यलात्, वस्तुतो नीलांग्रो व्याप्योऽपि न भवतीति धूमलानाश्रयलमव्याप्यले तन्त्वं, श्रतोऽपि धूमलमवच्छेदकमित्युक्तपोषकत्तयोपन्यस्तं। नन्तु व्याप्यतावच्छेकमस्य धूमलमाचं प्रकृते तदविच्छन्नोऽपि नीलधूमरूपो विग्रेषो-

ति शिष्टेन धूमलम्। उपलक्षणले च धूमादेवानुमितिः। किच्च व्याप्यतावच्छेदकस्यैव हेतुतावच्छेदकत्वमिति न सीनधूमत्वं तथा। न चैवं धूमत्वस्यावच्छेदकत्वेऽपि सामग्रीसत्त्वानी स्थूमादनुमित्युत्यत्तो हेत्वाभासत्वं न

ऽस्तीति तथा निर्देशोऽपि हेतोः कर्त्तव्य दत्यत श्राह, 'किञ्चेति, व्याप्यतानवच्छेदकेन हेतुनिर्देशेऽतिप्रसङ्गादिति भावः।

श्रव केचित् नीलधूमलं धूममाविष्ठवाप्ती न्यूनलादेव नाव-च्छेदकिमिति नीलधूममाविष्ठवाप्ती तदवच्छेदकं वाच्यम् तव धूमलखातिप्रमक्तत्या नीलधूमलमेवावच्छेदकिमिति, व्यर्थिविषेषणलन्तु खार्थानुमाने न दोषः परार्थानुमाने लर्थाचिप्तापिसद्धान्तापादक-तया दोषः, तथाचि विषेषविधेः प्रेषनिषेधपर्यवसायितया नील-धूमदेतुलविधिः धूममावचाहेतुलाभिप्रायं प्रतिपादयित, न चि विष्रेष्यमावस्य हेतुले सभावत्युक्यत्तो विष्रिष्टं हेतुलेन निर्दिश्वतीति, तदहेतुलाभ्युपगमे तदीये प्राप्ते तस्वापिसद्धान्त श्रापद्यत दित चेत्। न। न्यूनटत्तेरप्यवच्छेदकत्या विष्ठिसं श्रामानाधिकरण्डावच्छेदकलं नीलधूमलस्य सभावदपि गौरवेणापास्तते श्रन्यथा धूमलमिप न विष्ठियायतावच्छेदकं श्रालोकादित्त्त्लेन न्यूनदित्त्वात्। न च नीलधूमलाविष्ठका व्याप्तिरन्या, श्रवच्छेदकव्यभिचारेण तद्वीव्यभि-घारेण वा श्रवच्छेदकान्तरक्त्यनात्। न चेह तत्यभव दति, तद-विष्ठिवयाप्रान्तराक्त्यनात्। यत्तु श्रपसिद्धान्तपर्यवसानमिति, तन्न, उभयोर्चेतुले सम्भवत्यन्यतरोपादानस्थान्यतरहेतुलाभिप्रायोन्नायक-लाद्यथा विग्रिष्टाभावखलमधिकेन<sup>(१)</sup>। यनु यदस्तुगत्या स्रवच्छेदकं तेन व्याप्तिधीरिति वसुतोऽनवच्छेदनेन व्याष्ट्रग्रह दत्यज्ञानकपे-यमिसिद्धः पर्यवसिता, न तु ज्ञानगर्भे जचणाभावेऽपि व्याप्यला-सिद्धिः, तथाच व्याप्यलासिद्धिर्थर्थविश्रेषणादाविति प्रागृत्तरान्य-विरोध:। किञ्च परामर्भविषयाभावतया त्रसिद्धित्रयमनुगमयता व्याष्ट्रभावो व्याष्ट्रसिद्धिरित्युक्तं, इयन्तु व्याप्तिज्ञानाभावरूपा पर्यव-सिता। श्रतएव यतो गौरवात् तदनवच्छेदकं तदेव व्याप्यवासिद्धि-पदेन विविचतं तस्य ज्ञायमानतयैवातुमितिप्रतिबन्धकावादित्यपासं। तस्य परामर्भविषयलाभावात् श्रप्रतिबन्धकलाच विरोधाभावादिषय-विरोधकारणविरोधासभवेन ज्ञानस्थाप्रतिबन्धकलात्। श्रतएव सत्यपि गौरवज्ञाने व्याप्तिग्रहसामय्यां सत्यां व्याप्तिग्रहः चन्दनदहना-भावेन सुर्भिधूमविशेषाभावातुमानादौ । श्रतएव चेश्वरद्वयातु-मितिप्रतिबन्धकगौरवं न पृथगाभासः। किञ्चासाधारणं प्रतिबन्धकं श्राभामो गौरवञ्च माधारणं मानमाचप्रवत्तेरीश्वरञ्चानमापेचलात् तसाद्यसम्बन्धितावच्छेदकरूपवललचणा व्याप्तिरत्ति हेतुः। श्रत-एवोदाहरणेन सकलसाधनवति साध्यसनं दर्भयता सा प्रदर्धत-इति, तदभावो व्यायलासिद्धिः तदभावश्वावच्छेदकलाभावो नील-धूमादौ द्रष्टयः, नीलधूमेऽवच्छेदकान्तरमलेऽपि नीलधूमलेनाव-च्छेदनलाभावात् व्याप्तिलेन व्याप्तिज्ञानस्थानुमिति हेतुतया अव-

<sup>(</sup>१) यथा विशिष्टामावः खलमधिकेन इति पाठौ भवितु इतौति ।

च्छेदकलज्ञानस्थापि परामर्भन्देतुलेनावच्छेदकलाभावेऽपि परामर्भ-विषयाभावल सचणासिद्यनुगमकसभावादिति केषाञ्चित्रातं, तद्य-सत्, सम्बन्धितावच्छेदकलचणायां व्याप्ती अवच्छेदकलं अवच्छेदा-निधकरणलं वाच्यं तच्च नीलधूमलेऽस्त्रेव। स्रथ तादृग्रधर्मान्तरा-विभेषितलमप्यनधिकदेभावित्तिले विभेषणं तदा सर्ववाप्तिलचणती-गौरवेणा हेत्रेव दति तदभावज्ञानस्य क प्रतिवन्धकता, उदा-व्याप्तिग्राहकसहचारमाचं प्रदर्भयति न तु कथचिज्ञाप्ति-मपीत्युनं, तादृग्रधर्माघटितवादेषदाहरणादुपस्थितिग्रङ्गेव नासीति न किञ्चिदेतत्। तस्मादिदमच तत्त्वं नीलधूमलादेरनवच्छेदकतया याप्त्रेय धूमलाद्यविक्तायास्त्र सचेन विग्रेथवति विग्रिष्टाभावस्य विग्रेषणविर्ह्मनियतलं न लभेद एवेति तद्नवच्छेद्कलनियतः तद्विक्त्रवाष्ट्रभावो व्याप्यलासिद्धिः, स तु विभेषणाविक्तिन-विभ्रेष्यविरहो वा सम्बन्धविरहो वा दत्यन्थदेतत्। एवच्च ज्ञान-गर्भद्देलाभासलचणं परामर्ग्रविषयाभावरूपञ्च विभाजकमिति दय-मणुपपद्यते। न च नीलधूमलावच्छित्रवाष्ट्रप्रसिद्धेः कथमेतदिति वाच्यम्। कस्हरिकाद्ह्नाद्पितियोगिकविशेषवाप्तेस्तादृश्याः प्रसिद्धेः। न च तादृशी वाप्तिनीं लघूमेऽस्वेवेति विक्रिलाविक्सिप्तपियोगिक-नीलधूमलाद्यविक्वत्रवाष्ट्रभावस्य वाच्यले पुनः सेवाप्रसिद्धिरिति वाच्यम्। व्यभिचारादिमङ्कीर्णवाष्यवासिद्धेऽप्येवसप्रसिद्धाः व्यापकला-भावरूपायासासा वाच्यलेन प्रक्रतेऽपि नीसधूमलावच्छिनयाप्ति-प्रतियोगिलजचणवापकलाभावस्य विज्ञलाविस्त्रेने व्याप्यलामिद्धि-पदार्धलात् तज्ज्ञानस्थापि प्रतिबन्धकलात् समानवित्तिवेद्यतया

स्यात् अनुमितिप्रतिवन्धकस्य तत्त्वादिति वाच्यं। तद्भावेऽपि नीलधूमप्रयुक्तसाध्यवत्प्रत्ययस्य भ्रमत्वेन तत्कारणत्वस्याभासत्वसम्भवादिति दिक्।

व्यायलवद्यापकलस्यापि परामर्प्रविषयलेन उक्तव्यापकलाभावे विभा-जनसापि सलाच। वस्तुतो धूमलाविक्विन नीलधूमलाविक्विन-व्याप्रमाव एव व्यायवासिद्धिः तसा नीलधूमवाविक्तने सवेनान्य-धर्मावच्चिने विरहात्। न च नीलधूमलस्य विक्रमान्यवाष्ट्र-वच्छेदकलेऽपि घूमलावच्छिन्ने तदभाव इति किं गौरवनिवन्धना-नवच्छेदकलोपवर्णनेन तदवच्छिन्ने तदभावेऽपि इतुदोषाभावाचेति वाच्यम्। सामान्ययाप्तौ नीलधूमलावच्छेदकलसमावेन न्यूनवृत्ति-नापि तेनाविक्त्रायाः सामान्ययाप्तेर्धूमलाविक्ते सलेन तद-भावाभावात्। न चैवं प्राखाविक्ति वृत्ते वर्त्तमानस्य संयोगस्य वृज्ञलावच्छेदेनाभावनियमेन वृज्ञः मंथोगीति ज्ञानं प्रमा न सा-दिति वाच्यम्। टचः संयोगीति टचलसामानाधिकरण्यमपद्य तदवच्छेदकलपर्यनायाहिणो ज्ञानस्य तथाभावादेवेति दिक्। सभ-वादिति, 'दिगिति, दिगर्थेसु उद्देश्वानुमिनिप्रतिवन्धकतयोत्रक्रमेण भ्रमानुमितिजनक्याभाषलं तदा यदि चिङ्गोपधाननियतलमनु-मितौ तत्तु नास्तीत्युतं, खिङ्गानुपधानपचे वनुमितिप्रतिबन्धकलं प्ररीराजन्यलादेरेवेति<sup>(१)</sup> निञ्चेयम्। यत्र विप्रेयस्य स्वरूपासिद्धलं नी जधूमे तु नौ जधूमल ज्ञानमाव ख्यकमव च्छेद कल न्तु तस्य न तु

<sup>(</sup>१) प्रशिराजन्यत्वादेवेतीति पा॰।

एवं ग्ररीराजन्यत्वेऽपि न ग्ररीरमवच्छद्वं गीरवात् येन विश्रेषणेन विना व्याप्तिन यद्यते तस्यैव व्याप्यतावच्छे-दकत्विनयमात्। त्रत्यव गन्धस्यैव व्यञ्जकत्वादित्यवा-प्रसिद्धत्वेन रूपादिषु मध्यद्दित विश्रेषणं विना व्याप्ति-ग्रेहीतुं न शक्यत दत्यसिद्धिवारकमिप विश्रेषणं सार्थक-मेव, सुरिभधूमिविश्रेषादौ च चन्दनप्रभवाग्नगदेः कार-णत्वात् कारणाभावस्य कार्याभावप्रयाजकतया व्याप्य-

केवलधूमलख विपरीतगौरवादित नीलधूमे ग्रह्माणे हेत्-ज्ञानखेवोत्पत्तरत्त्रिमित्दवर्जनीया, ग्ररीराजन्यलादौ त तखातु-मितिप्रतिवश्वकलमेवावधारणीयिमित्यादिः। 'ग्ररीराजन्यलेऽपीति ग्ररीरजन्यलाश्रयान्योन्याभावेऽपीत्यर्थः, 'रूपादिम्बिति, न च रूपा-ययञ्जकले गन्धयञ्जकलं तद्धः, तादृग्रहेलन्तरस्य गमकलेनेतद्ग-मकलानपवादादिति भावः। ददमुपलचणं चन्दनदहनवानयं सुर-भिधूमवत्तादित्यादौ व्यभिचारवारकमि साधे चन्दनादिविग्रेषणं सार्थकं तेन विना हेतोविंग्रेषणवैयर्व्यनेव व्याष्ट्रग्रहात्। एवं हेतौ व्यर्थविग्रेषणं दृष्टा साध्येऽपि विग्रेषणं प्रचिष्य तदुद्धरणीयिमित्यपि तदुपष्टम्भकं द्रष्टव्यम्। 'कारणाभावस्थेति कारणतावच्छेदकाविच्छ-न्नाभावलेनेव कार्य्याभावव्याप्यलिनश्चय एव सामान्यत श्राईन्थनजन्य-विक्रवाभावस्थेव व्याप्यलमवगाहत दत्यर्थः। न चेवमन्योन्याश्रयः कार्णतावच्छेदकाविच्छन्नाईन्थनान्वय-व्यतिरेकाभ्यां कारणताग्रदः त्विनिश्वयः व्यापके च न व्यर्थिवश्रेषणाता विशिष्टस्य कारणात्वेन व्यापकत्वात् परिशेषव्यतिरेकिणि विपस्च वाधकेनानन्यगतिकत्या विशिष्टस्य व्यापकत्वात् । विशिष्टस्य व्यापकत्वात् । विशिष्टस्य व्यापकत्वात् । विशिष्टस्य व्यापकतापि न यथा कार्यस्य विकित्वेकत्वेनापि श्रारीरजन्यत्वाभावे। उत्तर्धकार्वे सेतुः, यदि हि श्रारीरजन्यत्वं सकर्यकत्वाभावे। उत्तर्धाजकं स्थानद् तद्भावप्रयुक्तः सकर्यकत्वाभाव इति तस्य साध्यव्याप्यता स्थात्, न चैवं, किन्तु जन्यत्वं लाधवात्त्या तथाचाजन्यत्वभेवोपाधिः, साध्यव्याप्याभावः साध्या-

तथाच व्यतिरेकवाप्तिग्रहकारणताधीस्तथाच विश्विष्टाभाववाष्यलज्ञानमिति वाच्यं। काल्किकान्वय-व्यतिरेकवोः कारणताज्ञापकलात्
कारणतावाश्च देशिकदाप्तौ विश्विष्टाभावलव्याष्यतावन्द्वदेकलग्राष्ट्कालात्। न च काल्किकव्यतिरेकग्रहोऽपि कथसुक्तव्यर्थविश्रेषणतयेति
वाच्यं। तचापौतरसमवधानकालौनकार्व्योपधाननियामकतावन्द्वेदकाविक्विविरहलेन कार्व्याभावप्रयोजकलग्रहेण सामान्यतो व्याप्यतावन्द्वेदकलग्रहात्। न ह्यन्व्याप्रयोजकलग्रहेण सामान्यतो व्याप्यतावन्द्वेदकलग्रहात्। न ह्यन्व्याप्रयोजकलग्रहेण सामान्यतो व्याप्यतावन्द्वेदकलग्रहात्। न ह्यन्व्याप्रयोजकलग्राव्य प्रयोजकत्या
नियतान्वयमाचमेव कारणताग्रहकमित्यपाद्यः। न देवं कारणतावन्द्वेदकाविक्विन्नाभावोऽस्त व्याप्यः त्राह्वेन्धनाभावस्तु कथं तचार्द्वेस्थनस्य विक्विस्वतारिलादिति वान्यं। विक्विसंयोगमाचेणार्द्वेन्धनस्य

भावव्यापकइति नियमेन तस्य साध्यव्यापकतानि-श्रयात्सकरैकत्वश्रीरजन्यत्वयार्थात्यभावेन तद्भाव-योरपि व्यास्यभावद्ति व्याप्यत्वासिद्धत्वाच । त्र्रतएव श्ररीरजन्यत्वाभावस्याकर्त्वेकत्वच्याप्यत्वात्तद्भावयार्रीप व्याप्य-व्यापकभावद्गित निर्स्तम् । ग्रीरजन्यत्वस्य सक्तर्विक्ताप्रयोजकत्वात्। न चाजन्यत्वं पूर्वसाधनं व्यतिरेकलेन ने।पाधिः सत्यतिपक्षे।च्छेदप्रसङ्गादिति वाच्यम्। स्थापनायायवाभासत्वं तव विश्रेषादर्शन-दशायां सत्प्रतिपक्षे पूर्वसाधनव्यतिरेकस्य साध्याव्या-पकलेनानुपाधित्वात् यथा शब्दोऽनित्यो गुगलादि-त्यच शब्दोनित्यो चोमैनगुण्त्वादित्यनेन सत्प्रतिश्रेष्ठ गुण्त्वाभावा नापाधिः जलपरमाणुरूपे साध्या-व्यापकत्वात्। न चैवमनैकान्तिकत्वमेव तचाद्वाव्यं, सत्प्रतिपक्षमुपेक्य तस्योद्गावनानईत्वात्। प्रागभावप्रतियागित्वे सति समवेतत्वस्य तत्प्रति-योगित्वे सति सच्चस्य सच्चे सत्युत्यत्तिमच्चस्य वा हेतुत्वे एषामन्यतमव्यतिरेक उपाधिरिति न पूर्व-

धूमानुत्पत्था तज्जन्यविक्विनेव हेत्तावच्छेदात् एवमन्यवापीति दिक्। 'भत्पतिपचेति समीचीनप्रतिपचोच्छेदो दितीयानुमाना-भासलियम रति यावत्, यतस्वैवमर्थकस्पनं तद्ग्रिमग्रन्थप्रयोजनञ्ज

साधनव्यतिरेकः। श्रतग्वाजन्यस्य नापाधित्वं ध्वंसे साध्याव्यापकत्वादिति न देाषः।

अन्ये तु यनिष्ठा यनिरूपिता च व्याप्तिर्येन विशे-षणेन विना न यस्त्रते तच विशिष्टं व्याप्यतावच्छेदकं श्रवत्वेवत्वनिकंपिताभावनिष्ठव्याप्ती च गरीरं विनैव प्रतियोगितया जन्यत्वमवच्छेदकं क्कप्तमिति न शरीर-जन्यत्मवच्छेद्वं धूमे नीलधूमत्विमवातिगीरवेण शरीरजन्यत्वमप्रतियोगितया च जन्यत्वं नावच्छेद्व-मिति व्याप्यतावच्छेदकाभावान ग्ररीरजन्यत्वाभावा-ऽकर्त्वकत्वयायः। यभिचाराभावात्तयेति चेत्। न। क्षित्यादावेव व्यभिचारात् अन्यया क्षित्यादिना हष्ट-हेतुकं भरीरजन्यत्वाभावादित्याद्यपि स्यात्। नन्वस्तु तावदशरीर-नित्यज्ञानादिकर्त्वनुमितिस्तथापि सानु-मितिरयथाथी अगरीरे कर्तत्वज्ञानत्वात् ज्ञानेच्छा-प्रयतेषु नित्यज्ञानत्वात् भरीराजन्ये सकर्टकत्वज्ञानत्वात् घटः कत्ती घटज्ञानादिकं नित्यं व्याम सकर्त्वकमिति ज्ञानवदिति साध्यम्। न चापजीव्यवाधः, अनुमितिहि

प्रागेव कतमिति तचानुसन्धयं। 'त्रतएवेति समवेतलादिविगेषितो यतो चेतुरतसादभावस्थैवोपाधिलादित्यर्थः। 'त्रन्ये लित्यस्वरसोद्गा-

उपजीव्या। नन्वातु तद्यथार्थत्वमपीति चेत्, न, कर्ट-कार्ययोर्निरुपाधिकाये-कार्याभावेन एतस्याप्रयोजक-त्वात्। अन्यथा पर्वते वज्ञानुमितिर्यथाथी उभय-सिडवहिमदिने वहिज्ञानत्वादित्यादिना सकलान्वय-व्यतिरेक्युक्केदः। किन्दानुमितेरयायाध्येमनेन ज्ञाप्यं न तु कार्यम् तथाच देषादुत्यनस्यानेन ज्ञापने तचायमेव देखो देखान्तरं वा, नाद्यः अन्यान्याश्रयात् उत्पन्ने तिसान् ज्ञापनज्ञापकादेव च तस्मादीष।त्तद्-त्यतिरिति। नान्यः असिद्धेः। तक्कीपरिशुडिस्तु न दूषणम्। यदि ईश्वरः कर्त्ता स्यात् श्ररीरी स्यात् इष्ट-साधनताज्ञानवान् स्थात् प्रयोजनवान् स्यात् अनित्य-ज्ञानवान् स्यात् खित्यादि यदि सक्तर्वं स्यात् प्ररोिर-कर्त्वं स्यात् इत्यादिनकीणां विपर्यये आश्रयासिडि-व्यर्थविभेषणत्वादिना विपर्ययापर्यवसानेनाभासत्वात्। ननु शित्यादावेककर्त्विद्धिः कुतः एककर्त्वेकत्वेन व्यास्य-भावात्। न च लाघवात्तस्याप्रमाणत्वात् सक्तरेकत्व-प्रमाणादेव लाघवसहङ्गता तिस्ति दिति चेत्, न, तावदनुमितिमाचे लाघवं सहकारि व्यभिचारात्

वनं, तदीजन्तु यन्त्रिष्टत्यच यत्यद्ख यत्तिपरत्वे प्रकृतासङ्गति-र्भावयातिविभेषनिष्ठयात्रेस्तेन विना च्रयहात् प्रतियोगिनं विना

मानाभावाच। न हि लिङ्गपरामर्शे सित तिदलम्बे-नानुमितिबिलाबी येन सहकारिता स्यात्(१)। नापि स्वनुमिता अन्याऽन्याश्रयात्। नापि व्यक्त्यनुमिता धूमेन वज्ञानुमिता एक-दिइस्तसंश्रयाभावापत्तेः। सा-धकाभावेन नानात्वासिडी कर्त्वसिडिरेवैककर्त्वसिडि-रिति चेत्। न। एकत्वसाधकाभावेनैकत्वासिडौ कर्त्ट-सिंडिरेव नानात्विसिंडिरित्यस्थापि सुवचनात्। अय यमर्थमनालम्बमानानुमितिः पश्चे साध्यसंप्तर्भे न वि-पयीकरोति स पश्चभंताबलात्सिध्यति न त्वधिक-मपि तथाच दितीयं कर्तारमविषयीकुर्वत्यपि कर्तारं विषयीकरे। खेवेति न दितीयमवगाइते एकस्त कत्ती सिध्यति तद्विषयत्वे कर्त्वेविषयतैव न स्यात् एकविष-यलाभावे नानाविषयलस्याप्यभावात्तद्घिटतलात्त-स्येति चेदेवं तिई कर्लेकत्वमीप न विषयः स्यादे-कलविषयत्वं विनापि कर्त्वविषयत्वसभावात्। वस्तु-

त्रभावाग्रहेणात्रयाग्रहादिति विभेष्यतावच्छेदकावच्छिन्नपरतं तस्य वाच्यं, तथाच जन्यलमपि व्यथं त्रभावनिष्ठव्याप्तेस्तेन विनापि हेल-भावादित्यादौ ग्रहादिति।

<sup>(</sup>१) तसच्चारि स्यादिति ख॰।

गत्यैकः सिध्यति न त्वेकत्वेनित चेत्, न, एकत्वासिद्धाः वस्तुगत्यैकद्दति ज्ञातुमश्रकात्वात्, तथाचेश्वरे एकत्वा-नेकत्वयोर्नित्यसंश्य द्रति उच्यते यच प्रमाणे लघु-गुरु-विषयता सम्भवति तच लाघवसहकारिता, कारणता-कार्यता-व्याध्यतादियाहके प्रत्यक्षे प्रवृत्तिनिमित्त्याहके उपमाने शब्दश्रक्तियाहकानुमाने तथाविधप्रमाणमाचे सक्तातिक्रकेः सहकारित्वकल्पनात्, एवं लाघवमेवं सक्तातिक्रकेः सहकारित्वकल्पनात्, एवं लाघवमेवं गौरविमिति ज्ञानानन्तरं वाधकं विना लघूनामेव कारणत्व-कार्यत्व-प्रवृत्तिनिमित्तत्व-शब्दश्रकात्वानां ज्ञा-नदर्शनात् तचापि लाघवानादरे शब्दश्रकात्वादिसंश्ये नदर्शनात् तचापि लाघवानादरे शब्दश्रकात्वादिसंश्ये तन्मूलकव्यवहारोच्छे देविनिगमकाभावात् से।ऽयं वि-तन्मूलकव्यवहारोच्छे देविनिगमकाभावात् से।ऽयं वि-

<sup>&#</sup>x27;लाघवमहकारितेति, ननु लाघवज्ञानमनुमितौ सहकारीसृय खिवषयोक्तमर्थमप्यिति न वा, श्रप्यिति चेत् याप्ति-पचधमैतोप-नीतादन्यखेळादिप्रागृक्तग्रव्यविरोधः। नेतिपचे सहकारिलानुपपित्तः श्रुगे प्रामाण्यसंन्देहात् तत्सन्देह दळादिविरोधः, एकलप्रकारकानु-मितावजातायां विरोधिज्ञानाभानेनेकलसन्देहार्थं प्रामाण्यसंग्रयपर्य-नातुसरणानौचित्यात् खर्मवाहिसन्देहसामग्र्या एवाव्यग्रलादिति, श्राक्षम् लघुलस्रमाचानुमितिस्रमः दळाणेवं विरुष्धेतेति। श्रव ब्रूमः लाघवोपनीतार्थे।ऽणनुमितौ भासतएव 'व्याष्ट्रादीत्यादिग्रन्यस्थानु-मितिलावच्छेदेन तावन्याचोपनीतभानमित्यव तात्पर्यात् लाघवस्य

चारमारभते लाघवच्च न तदक्षमङ्गीकरे।तीति (१)
महत्साहसम्। नन्वेवं वस्तुगत्या नानाकर्त्वेषु घटेषु
घटत्वेन कुलालकर्त्रकत्वानुमानेऽपि बाधकानवतारद्रशायां लाघवादेककर्त्रसिद्धिः स्यात्। न चेष्टापित्तः,
त्रमुमित्यनन्तरं नानेककर्त्रकत्वे संश्रयादिति (१) चेत्।
न। तचापि लाघवेन कर्त्रीक्यमेव सिद्धात। तत्सन्देहस्तु ज्ञानप्रामाण्यसंश्रयादिति पश्रानानाकर्त्रकत्वसाधकप्रमाणादेककर्त्रकतानुमानं (१) तच बाध्यते। न
चैवं श्रित्यादिकर्त्तर्य्यपि, प्रामाण्यसंश्रयादेकत्वसंश्रयादेकत्वसंश्रया दुकच्चेदः एकत्वे बाधकस्याभावेन प्रामाण्यनिश्रयात्। न चैकत्वसाधकाभावएव बाधकः,
त्रमुमितेरेव लाघवसहकारेण एकत्वसाधकत्वात्।

श्रन्ये तु श्वितिकर्ता श्रङ्ग्यक्तिमनः श्रश्रीर-कर्त्यतात् श्रङ्ग्यकर्त्तृविदित्यभेदानुमानादेककर्तृपिडिः। न च श्वितिकर्ता श्रङ्ग्यकर्तृभिनः श्रङ्ग्रोऽकर्तृत्वात्

प्रमाणमात्रस्य महकारितया तदुपनीतस्य प्रमाणलावच्छेदेनैव विषयीकरणमामर्थादिति मर्वमवदातं। 'त्र्रन्ये लित्यस्वरमोद्गावनं

<sup>(</sup>१) तदकं नाक्षीकुरत इति ख॰।

<sup>(</sup>२) नानात्वेकाले संप्रयादितीति ख॰।

<sup>(</sup>३) रककर्षकताज्ञानमिति ख॰।

कुलालवदिति सत्यतिपक्षः, श्रानित्यज्ञानानामाश्रय-त्यापाधित्वादित्याहुः। श्राचाप्यप्रयोजकत्वे भेदासेद-योगीरव-लाघवे एव श्ररणम्। तथापि कथं नित्य-सर्वविषयज्ञानिसिद्धिः। पक्षधम्मेताबलादिति चेत्, व्या-पक्षतयावगतस्य पक्षसम्बन्धमाचं पक्षधम्मोहेताः सि-पक्षतयावगतस्य पक्षसम्बन्धमाचं पक्षधम्मोहेताः सि-ध्यति तथाच पक्षे तदुपादानगोचरज्ञानमाचं सिध्येन यु नित्यसवैविषयज्ञानं तेन रूपेण व्यापकत्वाग्रहात्। न च येन विनानुपपत्तिः सोऽपि विषयः, व्यतिरेकि-विल्यापत्तेः।

तच प्राच्यः यमर्थमनाल्यस्यमानानुमितिः पश्चे साध्यसम्बन्धं न विषयीकरोति स पश्चधक्येतावलात्सि-ध्यतीत्यनुपपत्तिमूलकोऽन्ययी प्रतीतानुपपत्त्या च व्य-ध्यतीत्यनुपपत्तिमूलकोऽन्ययी प्रतीतानुपपत्त्या च व्य-तिरेकी तिद्हानादिद्याणुकादिकार्यप्रवाहस्य पश्चत्वे तिरेकी तिद्हानादिद्याणुकादिकार्यप्रवाहस्य पश्चत्वे तदुपादानस्यानादिज्ञानगोचरत्वं विना नापादान-गोचरज्ञानजन्यत्यमनादिकार्यप्रवाहस्यानुमितिराल-म्बते, श्रनादितैव च नित्यता सर्वसुक्ताविप तत्सन्त

तदीजनु खाधवानवतारे जत्तानुमानखाप्रयोजकलभेव, तद्वतारे किमनुमानान्तरेणेत्यादिकमाकर एव स्फुटमिति।

<sup>&#</sup>x27;तत्र प्राच्च इति, श्रत्र सर्वेषु कल्पेषु वक्त्यन्तरनिर्देशात् खाननुमतिरुक्तीयते तदीजमपि श्रनित्यप्रत्येकविषयज्ञानपचे

मनादिभावत्वात् पश्च-तदुपादानविषयतैव च सर्व-विषयता लाघवात्तु तावदिषयकमनाद्येकमेव ज्ञानं सिध्यति, न तु नित्यानित्यज्ञानानौति।

नवास्तु अनित्यज्ञानाजन्यत्वेन पञ्चविश्रेषणात् ज्ञानं सिध्यन्नित्यमेव सिध्यति अनित्ये वाधादिति।

वाचस्पितिमश्रासु लाघवादेकज्ञानिसडी उत्पत्ति-मताऽनादिकार्यप्रवाहं प्रत्यजनकत्वात् परिश्रेषेण नित्यज्ञानादिसिडिः। नियतिवषयता च ज्ञानस्य का-रणाधीना, कारणच्च नित्यज्ञानान्त्रिवर्त्तमानं नियत-विषयतामादाय निवर्त्तत इति सर्वविषयत्वसिडिरिति।

षट्पदार्थप्रतिपादकवेदकर्तन्वेनश्वरस्य षट्पदार्थ-गोचरसास्रात्कारवच्चेन वा सार्वज्ञम्। घटाकाश्रसंया-गादिकं प्रति ईश्वरस्य कर्द्यत्वात् घटादिगाचरमपि ज्ञानं सिडमिति केचित्।

ननु घटादीनां कथमीश्वरकर्त्वत्वं भवति । घट-

गौरवं नित्यसर्वविषयकज्ञानपचे गौरवं, नित्यसर्वविषयकज्ञानपचे बाघविमित लाघवावतारे पूर्वोक्तन्यायेन नित्यसर्वविषयकज्ञान- सिद्धावचमेभिरायासवज्ज्ञचेः कच्णेरित्यादि स्फुटमेवेति न प्रदर्शितं विश्रायहेति स्फ्रितं ।

ननु घटोपादानगोचरले भगवञ्जानादीनां सिद्धेऽपि न तद्भेतुता

कुलालवदिति सत्प्रतिपक्षः, अनित्यज्ञानानामाश्रय-त्वस्योपाधित्वादित्याद्यः। अवाष्यप्रयोजकत्वे केदासेद-योगीरव-लाघवे एव श्ररणम्। तथापि कथं नित्य-सर्वविषयज्ञानिसिद्धः। पश्चधमीतावलादिति चेत्, व्या-सर्वविषयज्ञानिसिद्धः। पश्चधमीतावलादिति चेत्, व्या-पक्षतयावगतस्य पश्चसम्बन्धमाचं पश्चधमीडेताः सि-पक्षतयावगतस्य पश्चसम्बन्धमाचं पश्चधमीडेताः सि-ध्यति तथाच पश्चे तदुपादानगाचरज्ञानमाचं सिध्येन वृ नित्यसर्वविषयज्ञानं तेन रूपेण व्यापकत्वायहात्। न च येन विनानुपपत्तिः सोऽपि विषयः, व्यतिरेकि-विलयापत्तेः।

तच प्राच्यः यमधेमनाल्ख्यमानानुमितिः पश्चे
साध्यमम्बन्धं न विषयीकरोति स पश्चध्यमेतावलात्सिध्यतीत्यनुपपत्तिमूलकोऽन्वयी प्रतीतानुपपच्या च व्यध्यतीत्यनुपपत्तिमूलकोऽन्वयी प्रतीतानुपपच्या च व्यध्यतीत्यनुपपत्तिमूलकोऽन्वयी प्रतीतानुपपच्या च व्यविरेकी तिद्हानादिद्याणुकादिकार्यप्रवाहस्य पश्चले
तदुपादानस्थानादिज्ञानगोचरत्वं विना ने।पादानतदुपादानस्थानादिज्ञानगोचरत्वं विना ने।पादानगोचर्ज्ञानजन्यत्यमनादिकार्यप्रवाहस्थानुमितिरालस्वते, श्रनादितैव च नित्यता सर्वसुक्ताविप तत्सच-

तदोजनु लाघवानवतारे उत्तानुमानस्थाप्रयोजकलमेव, तदवतारे किमनुमानान्तरेणेत्यादिकमाकर एव स्फुटमिति।

<sup>&#</sup>x27;तच प्राञ्च इति, श्रच सर्वेषु कल्पेषु वक्त्यन्तरनिर्देगात् खाननुमतिरुनीयते तदीजमपि श्रनित्यप्रत्येकविषयज्ञानपचे

मनादिभावत्वात् पञ्च-तदुपादानविषयतेव च सर्व-विषयता लाघवात्तु तावदिषयकमनाद्येकमेव ज्ञानं सिध्यति, न तु नित्यानित्यज्ञानानीति।

नथास्तु अनित्यज्ञानाजन्यत्वेन पश्चविश्रेषणात् ज्ञानं सिध्यन्तित्यमेव सिध्यति अनित्ये वाधादिति।

वाचस्पतिमित्रास्तु लाघवादेकज्ञानिसङ्घौ उत्पत्ति-मताऽनादिकार्यप्रवादं प्रत्यजनकत्वात् परिश्रेषेण नित्यज्ञानादिसिङ्घिः। नियतविषयता च ज्ञानस्य का-रणाधीना, कारणच्च नित्यज्ञानान्त्रिवर्तमानं नियत-विषयतामादाय निवर्त्तत इति सर्वविषयत्वसिङ्गिति।

षट्पदार्थप्रतिपादकवेदकर्द्धत्वेनश्वरस्य षट्पदार्थ-गोचरसाक्षात्कारवच्चेन वा सार्वज्ञम्। घटाकाशसंया-गादिकं प्रति ईश्वरस्य कर्द्धत्वात् घटादिगोचरमपि ज्ञानं सिडमिति केचित्।

ननु घटादीनां कथमी श्वरकर्त्रकत्वं भवति । घट-

गौरवं नित्यसर्वविषयकज्ञानपचे गौरवं, नित्यसर्वविषयकज्ञानपचे लाघविमिति लाघवावतारे पूर्वोक्तन्यायेन नित्यसर्वविषयकज्ञान-सिद्धावलमेभिरायासवज्जलेः कन्यैरित्यादि स्फुटमेवेति न प्रदर्शितं विशियोति सार्तेयं।

नतु घटोपादानगोचरले भगवञ्जानादीनां सिद्धेऽपि न तद्धेतुता

ईश्वरकर्टकः कार्यत्वात् श्चितिवदित्यनुमानादिति चेत्। न। घटस्य दिकार्टकतया तद्दृष्टान्तेन सित्या-दिरपि दिक्तरंका स्यात् शतयाच घटवत् श्चितिः श्चिति-वट्घट इतीश्वरानन्यम्। कार्यं कर्त्रत्वेन कार्णता न तु दिक्तरीलेनेति चेत्, ति नेश्वर्कार्यकालेन कार-गाता किन्तु कर्तृत्वेनिति। मैवम्। ज्ञानादीनां नित्य-त्वेन सर्वेविषयतया घटाद्युपादानविषयत्वमपीति कथं न तेषां घटादिकारणता कुलालादिज्ञानतुस्यत्वात्, तदाहुराचार्याः। "परमाखदृष्टाद्यधिष्ठातृसिद्धौ ज्ञाना-दीनां नित्यत्वेन सर्वविषयत्वे वेमाद्यधिष्ठानस्यापि न्यायप्राप्तत्वात् न तु तद्धिष्ठानार्थमेवेश्वर्सिडिः' इति। "श्रहं सर्वस्य प्रभवा मत्तः सर्वं प्रवर्त्तते" इत्या-द्यागमाचायमर्थे। ध्यवसेयः। अयेश्वरस्य सर्वज्ञत्वे सर्व-विषयभानोर्ज्ञाने ईश्वरे।ऽपि भानतः स्यात् भमस्येव तस्यापि अमविषयविषयकत्वादिति चेत्। न। रजत-त्वप्रकारकज्ञानवानयमिति ज्ञानं न भ्रमः अभान्तस्य तथात्वात् इदं रजतमिति ज्ञाने रजतत्वं प्रकारस्तेन

श्रवश्यक्तस्य कुलालादिक चैंवोपपत्याऽन्यधासिद्धलादित्यतो निः प्रक्षं प्रमाणमाह, 'श्रहमिति ।

<sup>(</sup>१) चिलादेरिष दिकार्टकतापत्तेरिति ख॰।

स भ्रमः ईश्वरज्ञाने च रजतत्वप्रकारकत्वं प्रकार-इति स न भ्रमः। अत्रवास्मदादिर्णि भ्रान्तिज्ञो न भ्रान्त इति। स्यादेतत्। प्रयोजनं विना कथमी अरः प्रवर्त्तते सुखस्याभावात् श्रथमीभावेन निर्दःखत्वात्, करणया प्रवर्त्तत इति चेत्, तर्हि परसुख-दुःखप्रहाणे प्रयोजने तयाच स्वर्गिणमेव स्वजेन नारिकणम्। धर्माधर्मपरतन्त्रत्वात्तदनुरूपं फलं प्रापयतीति चेत्, तिह त्रावश्यकत्वात् कर्मानिमित्तमेव(१) जगदैचित्य-मस्तु किमी अरेगानपेश्चितकी टादिज्ञानवता कर्मान-रपेक्षत्वे चैकदैव सदा च सर्ग-प्रलयौ स्वाताम् ज्ञाना-दीनां नित्यत्वात्। किञ्च तत्प्रयत्नस्य करुणाजन्यत्व श्ररीरादिजन्यत्वापत्ती संसारितापत्तिरिति । न। ईश्वरानभ्यपगमे विचारस्याश्रयासिडत्वात्, तमभ्यप-गम्य पृच्छिसि चेत्, तदाकार्यय जगत एव तदिच्छा-

'तहीं ति, यद्यपि कर्णा परदुःखदर्भनजन्यदुःखे सत्येव सम्भव-तीतीश्वरे सा बाधिता, तथापि तद्दोषं स्फुटतयोपेच्य दोषा-न्तराभिधानं प्रष्ट्यं। 'जगत दति प्रयोजनज्ञानवानेव प्रयत्नवा-निति नियमो न बाधको भगवति तदुभयसन्त्रादित्यर्थः, प्रयत्नः

<sup>(</sup>१) कर्मनि स्भितमेवेति ख॰।

शिक्त गर्धे प्रयोक्त व्यापारानु मित्य रहाने घटणब्दस्य कारणत्व गर्धे समः स्यात् तदीय ज्ञानस्य नित्यत्वात् तथाच तक्त न्यघटणब्द्शिक्त ग्रहस्य समत्वेन सकल न्याब्द्शानं समः स्यात् समपरम्परामूलक त्वात्। ज्ञानत्य प्रवेद्य समत्वेत्र मूलक शाब्द गर्हे च नायं दे ाष इति चेत्। न । व्यापारानु मित्र मिदं घट ज्ञानं घटपद जन्य मिति ज्ञानस्य शब्द शक्ति गर्ह कारणस्य समत्वेऽपि घटपदं घट शक्तं इति ज्ञानस्य यथार्थत्वात् विषयावाधात्। न च सममूलत्वेनास्य समत्वमनु मेयम्। तदंशे व्यधिक रणप्रकाराभावेन बाधात् वाधित विषय त्यापि शिक्त च्यापि घटमानयेति शब्दानन्तरं स्व सम्बाराधि शित्र दारुप चकस्य घटानयन व्यवहार दर्शनात् बाले। घटपदे व्यत्य यत्र तन्मूलक शाब्द ज्ञानमिप न समः तस्यापि व्यत्य यत्र तन्मूलक शाब्द ज्ञानमिप न समः तस्यापि

गरीरे भूतप्रयत्नविद्यर्थः, 'घटणक्तिमिति घटानुभवजनकतावच्छे-दक्षधमंविद्यर्थः, तथा हि तद्पि ज्ञानं तदीयमेव तादृणमनुभवं विषयीकरोति येनाविशेषोऽपि तु सामान्यमेवेति भावः। कार्येणै-वेति यद्यपि ईश्वरे कार्यलं खिङ्गमिति वैषम्यं, तथापि चित्या-दिकार्यानुत्पत्तिवद्दाहादिखचणकार्यानुत्पत्तिरच मानमिति साम्यं द्रष्ट्यं। 'तस्वेति, तथाचादृष्टाभावे दृष्टमेव न स्वात् द्रति दृष्ट-

<sup>(</sup>१) 'बाधात्' समलाभावात्, 'उपाधिलात्' समलिनर्वाहकालादिव्यर्थः।

समले प्रयोज्यस्यवहारादिदानीं स्थात् किमयं प्रयोज्यस्थितनस्थवहारात् स्थात् स्थान् स्थावहारादेति संश्यस्य वज्जलेपायमानत्वादिति। "विश्वतस्रसुरुत विश्वतामुखा विश्वता बाहुरुत विश्वत-स्थात्। सं बाहुस्थां धमित सं पत्तचैद्यांवा-सूमी जन-यन्देव एकः"॥ इत्यादि श्रुतयः(१) "उत्तमः पुरुषस्वन्थः परमात्मेत्युदाहृतः। या लेकिचयमाविश्य विभन्धंस्थय-ईश्वरः"॥ इत्यादि सृतयश्च मानत्वेनानुसन्धेया इति। स्यादेतत् ईश्वरवच्छित्तरिप कार्य्यंगैवानुमीयते, तथा-हि यादशादेव करतलानलसंथागाद्दाहे। दृष्टस्तादशा-

## सम्पदेवादृष्टे मानमिति भावः।

<sup>(</sup>१) 'एकः' खसहायः, 'देवः' विश्वकस्मी, द्यावारम्मी जनयन् सन् 'बाइन्थां' बाइस्थानीयान्यां धर्म्माधर्मान्यां, सन्धमित धमितिर्गवर्थः सङ्गच्छते संयोगं प्राप्नोति, 'पतन्नः' पतनग्रीनः खनिव्यः पञ्चस्तेस्य सङ्गच्छते धर्माधर्मान्यपिनित्तिः पद्दस्तरूपैरपादानेस्य साधनान्तरं विनेव सर्वः स्वजतीवर्थः। यदा धर्माधर्मान्यां सृतेस्य सन्धमित सङ्गमयित जीवान्, निजन्तत्वं ह्यें। कीटणः 'विश्वतस्य ह्यः' विश्वतः सर्वतः चर्चं विश्वतो नाह्वते सुन्धः' विश्वतो सुन्धानि यस्य। 'विश्वतो बाइः' विश्वतो बाह्यः विश्वतो सुन्धः 'विश्वतो सुन्धः विश्वतः पादा यस्य सः, पादस्य बोपोऽहस्यादिभ्य इति पादस्यान्यनोपः। परमेश्वरस्य सर्वप्रात्यात्मकत्वात् यस्य यस्य प्राण्यानो ये चन्ध्राद्यस्ते तदुपाधिकस्य परमेश्वरस्थैवेति सर्वेच चन्ध्रादयः सम्पद्यन्त- इत्यर्थः।

देव प्रतिबश्चकसच्चे सित<sup>(२)</sup> न जायते, श्रता यद्भा-वात्कार्याभावस्तद्भ्युपेयं वद्भादो, तेन विना तद्भा-वायत्तदाहाभावानुपपत्तिति व्यतिरेकमुखेन श्रक्ति-सिडिः। न चाहष्टवेगुण्यम्, दृष्टसाद्गुण्ये तद्भावात् तस्य तद्र्थत्वात् श्रन्थया दृद्र्ग्डनुन्नमपि चक्रं न भाम्येत्। श्रयादृष्ट्विलम्बाद्पि विलम्बो यथा बन्था-स्त्रीसम्प्रयोगे<sup>(२)</sup> परमाणुकर्मणि श्रथ्ययनतुल्यत्वेऽपि एकच फलाभावे चेति चेत्। न। श्रदृष्ट्विलम्बो हि न तन्नाशानुत्यादौ मण्यपसार्णानन्तरं दाहाभाव-प्रसङ्गात्। किच्च नियमता मण्यिसद्भावे कार्याभाव-स्तर्भावे कार्यमिति दृष्टत्वात् मण्याद्यभाव एव कार-णम्। श्रन्थया कदाचिन्मण्याद्यभावेऽपि तद्भावात् कार्यं न स्थात् बन्धासम्प्रयोगे तु दृष्ट्यभिचारादृदृष्ट-

'मखपसार्णेति नाभपचेऽदृष्टाभावादनुत्पादपचे तदोत्पादनेनाभा-वादिति भावः।

नतु तदेव मण्णपसारणात् ऋदृष्टसुत्पद्येतेत्यस्चेराह 'किञ्चेति, तथाच प्राथमिकोपि स्थितिकलात् तद्वेतोरेवेति न्यायान्यण्यादिविरह-एव हेतुरस्तिति भावः। 'बन्ध्येति श्रचादृष्टानुत्पाद एव विस्रवः

<sup>(</sup>१) सति प्रतिबन्धक इति ख॰ '

<sup>(</sup>२) "बन्धास्त्रीमैथुनं यथा" इत्यादिवज्जतरार्धप्रयोगसत्त्वेऽपि श्वस्मदा-दीनां तथा प्रयोगस्य न समीचीनत्तं, परन्तु "बन्धस्त्रीसम्प्रयोगे" इत्वेव पाठो भवितुमर्चतीति ।

विलम्बादेव विलम्बः श्रदृष्टश्च कचित् साक्षाज्ञनकम्। श्रम्यथा परम्पर्या हेतुरिप न स्यात्। न च समप्रज्ञयोः समन्च निर्न्तरमभ्यस्यतारेकः प्रगल्धो नापरइति दृश्यते। न च सर्वीत्यित्तमतामदृष्टं निमित्तकारग्रम्, श्रगस्यागमनादिसाध्ये सुखे व्यभिचारात्, तिंड
नाधम्मित्सुखलात्, नापि धर्मात् तेन हि श्रगस्यागमनमुत्याद्य सुखमुत्याद्नौयम्, तथाचागस्यागमनकार्णलेन न स धर्मः श्र्येनापूर्वविनिषद्यफलकलेनानर्थकलात्। दाइप्रतिक्चलादृष्टादेव दाहाभाव इति
चेत्। न। तस्योत्तेजकाभावसहन्तमग्यजन्यत्वे तचादाहार्थिनाऽप्रवृत्तिप्रसङ्गात् तज्जन्यत्वेऽपि तदुत्यादकादेव दाहाभाव इति किमदृष्टेनाप्रथमोपस्थितलात्

त्रतः पुत्रेश्चुत्पादितेऽदृष्टे महोवापह्योत्पत्तिस्त्रचादृष्टं विजातीयमेवेति भावः। 'न चेति, तथाच तदुत्पत्तिप्रतिवन्धस्त्रचण्य प्रतिवन्धकान्भावस्य कारणविमिति भावः। 'श्लेनेति देशनास्त्रचणोऽधा धर्म-दत्यत्रार्थपदेन श्रेयस्त्ररार्थकेन श्लेनापूर्वमनर्थस्त्रपं व्यादृत्तं तस्य निषद्धश्रमुवधजनकलेनाश्रेयस्त्ररलादिति भाव्यं, तदुभयमि न धर्म-दत्यर्थः। यद्ययेवं श्रमुवधोऽपि नाधर्मोदिष्टलात् न धर्मादनर्थला-दिति श्लेनापूर्वमिप न तज्जनकं हतीयकोटिवां स्थादिह्यगम्या-गमनजन्यस्रसेऽययमाचेपो नास्ति, किञ्च तत्रादृष्टाजनकलोङ्गावन-

उपजीव्यताच । प्रतिबन्धकाभावहेतुत्वस्य तेनाभ्यूप-गमात् ऋहष्टोत्पत्तौ शौचाचमनादेः साधारणस्याचा-प्यन्वयः स्थात्, अशुचेरेव तदुत्पत्ती शीचे सित तद-भावापत्तेः प्रतिपश्चसन्निधापकादृष्टस्यैव प्रतिवत्थकत्वे सति मख्यप्रयोगेऽपि दाहानापितः अग्रिमकाल एव सिनिधिदर्शनेन तदिसिद्यभावात् ऋतु तिई उत्तेजका-भावसद्दलतप्रतिबन्धकाभावस्थान्वय-व्यतिरेकाभ्यां हेतु-त्वम्। एवं केवलात्तेजकसङ्गावे उभयसच्चे उभयाभावे च विशिष्टाभावे।ऽनुगते। हेतुः प्रतिबन्धकलच्च कार-णीभूताभावप्रतियागिलम्, तच मण्यभावलेन न तु प्रतिबन्धकाभावत्वेनेति नान्योन्याश्रयः। अतर्व प्रति-बन्धकलाभिमतमण्यादीनां अभावक्रुट एव कार्णं तेन मिणसङ्गावे मन्त्राद्यभवेऽपि न कार्य्यम्। अनितिर्क्ता-भाववादिमते च व्यवहारार्थं तत्स्थानाभिषिक्तस्य हेतुत्वम्। न चाभावा न कारणम्, भाववत्तद्याहक-तै।न्यात्, दृष्टच कुद्यसंयागाभावस्य गतीा, त्रनुपन्नसे-

मिप न प्रकृतोपयोगि तच कारणसम्पत्ती प्रतिबन्ध्यदर्भनात् श्रिप च कश्चित् सुखीत्याद्यदृष्टसाधकं तस्य कार्यमाचहित्ले मानं, तथापि परस्थेदमिमतिमत्युपन्यसं श्रतएवातिनिर्दे जतया सिद्धान्ते निराकरणं स्फुटसुपेचयैव सूचितिमिति धेयं।

याभावज्ञाने, विहिताकरणस्य प्रत्यवाये, निर्देषित्वस्य वेदप्रामाण्ये जनकत्विमिति प्राच्चः । मैंवम् । विशिष्टं हि नार्थान्तरं येन तद्भावे। जुगतः स्यात्, किन्तु विश्रेषण-विश्रेष्यसम्बन्धा इति तेषां प्रत्येकाभावस्य हेतुत्वे किचिद्वश्रेष्यमण्यभावः किचदुत्तेजकाभावरूप-विश्रेषणाभावः किचदुभयं कारणमिति व्यभिचारे-गौकमि हेतुनं स्यात् । स्यादेतत् प्रतियोगिभेदादि-वत्प्रतियोगितावच्छेदकविश्रोषणभेदादप्यभावे। भिद्यते, श्रान्यथा पृथिव्यादिचयप्रत्येकरूपाभावेऽवगतेऽपि वायौ रूपसंश्रयो न स्यात् । स्वच्च यथा केवचदण्ड-सद्भावे दण्ड-पुरुषसद्भावे दयाभावे च विश्रेषण-विश्रे-ष्योभयविर्द्वप्रयुक्तः केवचपुरुषाभावे। विश्रेषस्य प्रति-व्यवहारवलात् प्रतीतिसिद्धः तथा विश्रेषस्य प्रति-

<sup>&#</sup>x27;प्रतियोगीति यथा प्रतियोगिभेदादभावभेदः तथा प्रतियोगिता-वच्छेदकभेदादिष स्थादित्यर्थः, वस्तुतः प्रतियोगिभेदात् तङ्गेदः श्रिषद्ध एव सम्बन्धितावच्छेदकभेदेनैव ससम्बन्धिकभेदात् घटप्रति-योगिकान्यात्यन्ताभावयोरभेदप्रसङ्गाचेति प्रतियोगितावच्छेदक-भेद एव तच तन्त्रभित्युक्तलादिति। तचैवं सिद्धेऽर्थापत्तिमपि प्रमाणयित 'श्रन्थयेति, 'प्रयुक्त दति तावदभावान्यतम्याप्य दत्यर्थः। 'श्रनुगतेति, यद्यपि प्रब्दप्रयोगरूपे व्यवहारे व्यभिचारो नानार्थे

बन्धकस्याभावे विशेषणस्यातेजकाभावस्याभावे उभया-भावे च(१) केवलप्रतिबन्धकाभावा विश्रेष्य-विश्रेषणा-भयाभावव्यापकाऽनुगत्गव दाहकारणमस्तु। अय विश्रेषणाद्यभावैरेव केवलपुरुषाद्यभावव्यवहारः एक-शक्तिमत्वादिति चेत्। न। अनुगतव्यवहारस्या-नुगतज्ञानसाध्यलात् शक्तेश्वातौन्द्रियत्वात्। अयोः नोजकप्रयागकाचे मगोः केाऽभावः, न तावत्याक्-प्रध्वंसाभावी, तथाः प्रतियाग्यसमानकालत्वात्। न च श्यामाऽयमासीदित्यच श्यामध्वंसप्रयुक्तः श्यामघट-लेन पक्षघटस्य ध्वंस एव न तु घटल्वेन तथे। तेजका-भावध्वंसप्रयुक्त उत्तेजकाभाववत्वेन मगोः ध्वंस एवेति वाच्यम्। ध्वंसस्यानन्तत्वेन उत्तेजकापनयेऽपि दाइ-प्रसङ्गात्। नाष्यत्यन्ताभावः, तस्य कादाचित्कत्वा-भावादिति चेत्। न। यथा द्ग्होपनयापनयद्शायां

प्रब्दानुगमात् त्रन्यादृशस्त व्यवहारोऽप्यननुगत एव विषयाननुगमात् ज्ञानक्षे च व्यवहारेऽनन्वय एवेत्यमङ्गतं, तथापि ज्ञानानुगमस्य विषयानुगमसाध्यवादित्यच नियमे तात्पर्यं, ग्यामध्यंसप्रयुक्तस्तनि-यतो नतु तज्जन्यः समसमयवादिति ध्येयं, न तु घटवेन घट-त्रासीदिति प्रत्ययाभावादिति भावः।

<sup>(</sup>१) दयाभावे चेति ख॰।

केवलपुरुषाभाव उत्पाद-विनाशवान् अन्यया अवा-धितकेवलपुरुषाभाव-तदभावव्यवहारयारुपपाद्यितु-मशक्यत्वात् तथोक्तेजकोपनयापनयसङ्खलायां प्रति-बन्धकाभावाऽपि तथेव स्वीकरणीयः तुत्यन्याय-त्वात्। यदि च संसर्गाभावचयवैधम्मर्गत्तच नान्त-भेवति तदा तुरीय एव संसर्गाभावोऽस्तु, न हि क्कृत-विश्रेषवाधे सामान्यवाधः, विश्रेषान्तरमादायापि तस्य सम्भवात्। अन्यथा कृतानादिसंसर्गाभावादिवैध-मेंगण ध्वंसे।ऽपि न सिध्येद्वावहारान्यथानुपपत्तिश्च तुत्थेव, से।ऽयमस्माकं सगाचकलहे। न तु शक्तिवादः। अस्तु वा ध्वंस एवासै। संसर्गाभावविभागे जन्या-

'उत्पाद-विनामवानिति तादृमाभावाभ्युपगमेऽपि चत्यभावेनं समाधिसौकर्यादुक्तं । बस्ततस्त्र जेकापनये तस्यो जेकाभावाव-चिक्र तस्य सन्तेन पूर्वीत्पन्नो जेकाभावाविच्छ न्त्र मणिध्यं सस्य विद्य-मानलेऽपि तदु जेककाभावाविच्छ न्त्र तस्य सम्यावदभावस्य जनकलादित्यवधेयं। ननु उक्तक्र मेण व्यवहारा-ग्यथोपपित्तरस्थेवेति मनिष्ठत्याह 'सोऽयमिति, तथाचो क्तक्र मेण ध्यं सएवास्त्रत्याद-विनामवान् अन्यो वेत्युभयथापि न मिकिस्ट्रि-रिति भावः।

नतु तुरीयसम्बन्धाभावखीकारे विभागव्याघात द्वातृक्तिसम्भव-एवेष कस्प द्वात श्राह, 'श्रीखिति। नतु परिभाषा न पर्यानुयो- भावलेन धंसस्य विभजनात्। न चैवं विनाशिलेन
प्रागभाव एव सः परिभाषाया अपर्य्यनुयाज्यत्वात्।
यदा अत्यन्ताभाव एवासा तस्य नित्यत्वेऽपि कदाचिद्रप्रतीति-कार्यानुद्या प्रत्यासित्तकादाचित्कत्वात्,
प्रत्यासित्तश्च विश्रेषणाभावा विश्रेष्याभाव उभयाभावश्च, तदैव विश्रिष्टात्यन्ताभावसत्त्वादिति। तनः।
यदि द्यतीतविश्रेषणावच्छेदेन विद्यमानस्यैव विश्रेष्यस्य ध्वंसः स्यात् तदा श्रण्णरूपातीतविश्रेषणावच्छिनत्वेन घटस्य विनाशः स्यादिति श्रण्णभङ्गापत्तिः।
किच्च विद्यमानस्य विनष्टतेनाप्रतीतेः श्रिखा विनष्टा
पुरुषा न विनष्ट इति विपरीतावाधितप्रत्ययाच न
विश्रेषणाभावेऽपि विश्रेष्यध्वंसः श्यामाऽयमासीत्

च्चेति सत्यं परन्तु परिभाषा कसिन्नर्घं दत्यत्र नियामकाभावेन नित्यसन्देश्वत्या त्रपरितुष्यन् परिभाषया कन्यान्तरमाह, 'यदेति। 'तदैवत्यनन्तरं तदैवेति ग्रेषः। 'यदि ह्यतौतेति, श्रत्र वदन्ति विग्रेखतावच्छेदकावच्छित्तप्रतियोगिकः प्रतिचणं ध्वंसो नेखत-एवेतीदृग्रचणभङ्गेऽपि नानिष्टापित्तः। न च प्रत्यभिज्ञाविरोधः, समानप्रकारकछेव ज्ञानस्य विरोधितयाऽवच्छेदकान्तरावच्छित्न-ध्वंसवुद्धाविप घटलावच्छेदेनाभेदवुद्धेर्वाधाभावात्। श्रतएव 'विद्य-मानस्थेत्यादिकमपासं, यदवच्छेदेन विद्यमानलं तदवच्छित्ननाग्र- केवनेशयममासीत्पृष्ष इत्यादे। "सविशेषणे हीति न्यायेन" विशेष्यवित ग्र्याम-केवन्याद्ध्यंस एव प्रती-यते ध्वस्तस्य ध्वंसानुपपत्तेश्व न विद्यमानस्य ध्वंसः। एतेनात्तेजकसङ्गावे सत्युत्तेजकाभावविशिष्टमणेष्ट्रत्यन्न-ध्वंसस्योत्तेजकापनयसमये ध्वंसा जाते। ध्वस्तश्च ध्वंसः कारणमिति न विषाल उत्तेजकापनय इत्यपास्तम्। विद्यमानध्वंसस्य च ध्वंसाभावात्। न च ध्वंसान्यः संसर्गाभावाविशिष्टाभाव इति वाच्यम्। उत्यन्ना-

प्रतीत्यभावात्, 'शिखा विनष्टत्यादिकमपि विशेष्यतावच्छेदकान् विक्त्वविशेष्यधंसाभावमवगाहत इति नोपन्यस्तवाधकं। श्रतएव 'सविशेषेणे हीत्यादिन्यायावतारोऽपि विशेष्ये वाधे सत्येव तथालात् श्रन्यथा विशिष्टविधि-निषेधोच्छेदापत्तेः। नापि ध्वस्तस्य ध्वंसानुप-पत्तिः, एतादृश्रधंसे सत्यपि भावोन्यज्ञनाप्रसङ्गेन वाधकाभावात्। मैवं प्रत्यभिज्ञानुपपत्तेः। न च सामान्यतोऽभेदः तस्या विषयः, तत्प्रतियोगिकभेदसामान्याभावस्थेव प्रत्यभिज्ञाविषयलात्, श्रन्यथाऽ-निममतचणभङ्गस्यापापत्तेः वाधिकायाः प्रत्यभिज्ञायाः उत्तक्रमेण सामान्याविक्त्वप्रतियोगिकभेदाभावावगाहितया भिन्नविषयलेना-वाधकतया प्रत्येकचणद्यत्तिघटानामन्योन्यभेदस्य वाधकाभावेन

<sup>(</sup>१) सविशेषणे हि विधि-निषेधौ सति विशेष्ठे अन्वयनाधे विशेषणमु-पसंकामत इति न्यायेनेवार्थः।

भावस्य विनष्टप्रतीतिहेतुत्या तिताऽपि विद्यमानस्य विनष्टत्यप्रत्ययापत्तेः। नापि विणिष्टाभावे।ऽत्यन्ताभावः तथा हि स एव कचिद्विणेषणाभवसहितः कचिद्विणे च्याभावसहिता दाहकारणाभित्यननुगमस्तद्वस्य एव विणेषण-विणेष्याभावयोः प्रत्यासित्तत्वाव च्येदकानुगत- धम्मोभावात्। त्रथ विणिष्टविरोधित्वं विणेषण-विणेष्याभावयोः सत्त्वच्येदकानुगतः धम्मोभावात्। त्रथ विणिष्टविरोधित्वं विणेषण-विणेष्याभावयोगनुगतं तदवच्येदकमस्ति तथाः सत्त्वस्य व्याभावयोगनुगतं तदवच्येदकमस्ति तथाः सत्त्वस्य विणिष्टात्यन्ताभावसन्त्वादिति चेत्, ति विणिष्ट-

प्रिमितः। न च इलभावात्तव प्रित्वणं घटसानाग्रेनाभेद्षिद्धौ प्रियोभिज्ञापि तदभेदमवगाहते वस्तुपति विषये योग्ये प्रतौत्य- भावस्यासम्भवादिति वाच्यम्। प्रकृतेऽपि समानलात्, न हि तत्तत्वणाविक्वनघटनाग्रे वोत्तेजकाभावाविक्वनमण्डादिनाग्रे वा कारणमिल, समवाय्यादिनाग्रं विना द्रव्याद्यनाग्रात्। न च कारणमिल, समवाय्यादिनाग्रं विना द्रव्याद्यनाग्रात्। न च क्यान्तरोत्तेजकयोरेवोत्यादको नाग्र दति वाच्यम्। सामान्य- मामग्र्यभावे विग्रेषसामग्र्या श्रकिञ्चित्करलात् श्रसामान्याश्रयस्य मामग्र्यभावे विग्रेषसामग्र्या श्रकिञ्चत्करलात् श्रसामान्याश्रयस्य कार्यस्थोत्पात्या सामान्य-विग्रेषभङ्गप्रसङ्गात्। न च विग्रेष्यतावच्छेद- कार्यक्वित्वद्रव्यादिनाग्रं प्रति समवायिनाग्रो हेत्ने द्रव्यनाग्रमाच- दित न सामान्यसामग्रीति वाच्यम्। प्रथमप्रदक्तिकत्या लाघवेन दित न सामान्यसामग्रीति वाच्यम्। प्रथमप्रदक्तिकत्या लाघवेन च द्रव्यनाग्रमाच एव तत्सामग्रीलात्। न हि प्रथमप्रदक्तिसमये

<sup>(</sup>१) विभिष्ठप्रवयहेतुतयेति ख॰।

विरोधिलेनानुगतेन तथारेव हि विशिष्टाभावलेन दाह्यवहारादे। जनकलमस्तु क्षतं तदुपजीविनाति-रिक्तविशिष्टाभावेन। अयोक्तेजककाले विद्यमाना-त्यन्ताभावानुष्टक्तावप्युक्तेजकापनयने उक्तेजकाभाव-यक्तियां जाता तद्विक्चिन्नमणेरभावा न तनेति तदा न कार्योदयः तत्तदुक्तेजकाभावविशिष्टमणेरभावक्रुटस्य जनकलादिति चेत्। न। तत्तदुक्तेजकाभावानामननु-गतलेनानुगतविशिष्टाभावव्यवहारानुपपक्तः उक्तेज-काभावलेनानुगमेऽतिप्रसङ्ग एव। अय विशेषण-विशे-ष्टाभावयाविशिष्टविरोधित्यमनुगतकारणतावक्रेदकं यच तद्व्यतराभावस्तव न विशिष्टम् यच विशिष्टं तच

उक्तक्षो नागः प्रमितो येन तदनुरोधात् प्रामाणिकतया गौरव-मण्यादृत्य तादृग्रद्रव्यनागं प्रति हेत्ता कल्प्येत । न चोत्तरकाले विग्रिष्टाभावानुगमखावश्यकतया तत्प्रामाणिकतायां ग्रात्तिवत्प्रथम-कल्पनामनादृत्य कल्पनान्तरं, प्रथमकल्पनया लाघवसहकारेण बलवत्या विरोधिन्योत्तरस्या गुरुकल्पनायाः श्रनवकाग्रात् श्रनुगम-स्थान्यथासिद्धा गौरवस्य प्रमाणवन्ताभावात् । एतेनोत्तेजकाभावाभाव-एव विश्विष्टाभावादिजनकद्दति परास्तं। सामान्यसामग्र्यभावे विग्नेष-सामग्या श्रकिञ्चित्करत्वात् दत्युक्तत्वात् उत्तेजकप्रयोगानन्तरकाले दाहानापत्तेश्व । तदुत्तरकाले दाहजनकविश्विष्टव्यंसस्य तेन जनना- भावस्य विनष्टप्रतीतिहेतुत्या (१) तताऽपि विद्यमानस्य विनष्टत्यप्रयापत्तेः। नापि विशिष्टाभावे।ऽत्यन्ताभावः तथा हि स एव कचिदिश्रेषणाभवसहितः कचिदिश्रेष्ट्याभावसहिता दाइकारणमित्यननुगमस्तद्वस्य एव विश्रेषण-विश्रेष्ट्याभावयोः प्रत्यासत्तित्वावच्छेदकानुगत-धम्मीभावात्। श्रय विश्रिष्टविरोधित्वं विश्रेषण-विश्रेष्ट्याभावयोरनुगतं तद्वच्छेदकमस्ति तयोः सत्त्वएव विश्रिष्टात्यन्ताभावसन्त्वादिति चेत्, तिर्हे विशिष्ट-

प्रसितः। न च इत्सभावात्तत्र प्रतिचणं घटस्थानाभेनाभेदिसद्वी प्रत्यभिज्ञापि तदभेदसवगाहते वसुमित विषये योग्ये प्रतीत्य-भावस्थासस्थवादिति वाच्यम्। प्रक्रतेऽपि समानलात्, न हि तत्तत्चणावच्छित्तघटनाभे वोत्तेजकाभावावच्छित्तमण्डादिनाभे वा कारणमितः, समवाय्यादिनाभं विना द्रव्याद्यनाभात्। न च चणान्तरोत्तेजकयोरेवोत्यादको नाभ दित वाच्यम्। सामान्य-सामग्रभावे विभेषसामग्र्या श्रकिञ्चित्करलात् श्रसामान्याश्रयस्थ कार्यस्थोत्पत्त्या सामान्य-विभेषभङ्गप्रसङ्गात्। न च विभेष्यतावच्छेद-कावच्छित्वद्रव्यादिनाभं प्रति समवायिनाभो हेत्र्नं द्रव्यनाभमाच-दिति न सामान्यसमग्रीति वाच्यम्। प्रथमप्रदक्तिकत्या लाघवेन च द्रव्यनाभमाच एव तत्सामग्रीलात्। न हि प्रथमप्रदत्तिसमये

<sup>(</sup>१) विभिष्ठप्रव्यवहेतुतयेति ख॰।

विरोधिलेनानुगतेन तथारेव हि विशिष्टाभावलेन दाहव्यवहारादे। जनकलमलु छतं तदुपजीविनाति-रिक्तविशिष्टाभावेन । अथात्तेजककाले विद्यमाना-त्यन्ताभावानुष्टत्तावप्युत्तेजकापनयने उत्तेजकाभाव-व्यक्तियां जाता तदविष्ठ्यनमणेरभावा न तनेति तदा न कार्योदयः तत्तदुत्तेजकाभावविशिष्टमणेरभावक्तटस्य जनकलादिति चेत् । न । तत्तदुत्तेजकाभावानामननु-गतलेनानुगतविशिष्टाभावव्यवहारानुपपत्तेः उत्तेज-काभावलेनानुगमेऽतिप्रसङ्ग एव । अथ विशेषण-विशे-ष्याभावयाविशिष्टविराधिल्यमनुगतकारणतावच्छेदकं यच तदन्यतराभावस्तव न विशिष्टम् यच विशिष्टं तच

उन्नक्ष्मो नागः प्रमितो येन तद्तुरोधात् प्रामाणिकतया गौरव-मणादृत्य तादृग्रद्रय्यनागं प्रति हेत्ता कर्न्यत । न चोत्तरकाले विग्रिष्टाभावानुगम्खावश्यकतया तत्रामाणिकतायां प्रक्तिवद्ययम-कल्पनामनादृत्य कल्पनान्तरं, प्रथमकल्पनया लाध्वसहकारेण बल्वत्या विरोधिन्योत्तरस्था गुरुकल्पनायाः श्रनवकाग्रात् श्रनुगम-स्थान्यथासिद्धा गौरवस्थ प्रमाणवन्ताभावात् । एतेनोत्तेजकाभावाभाव-एव विशिष्टाभावादिजनकद्दित पराखं। सामान्यसामय्यभावे विग्रेष-सामय्या श्रकिञ्चित्करलात् दत्युक्तलात् उत्तेजकप्रयोगानन्तरकाले दाहानापत्तेश्व । तदुत्तरकाले दाहजनकविश्रिष्टश्वंसस्थ तेन जनना- न तयारभाव इति सहानवस्थानियमस्य विरोध-स्थानुभवसिद्धत्वादिति चेत्। न। सहानवस्थान-नियमा न परस्पर्विरहरूपतया विश्रेषण-विश्रेष्या-भावस्य प्रत्येकां विश्रिष्टाभावतया तत्प्रत्येकाभावा-भावस्य विश्रिष्टत्वापत्तेः (१) तथाच विश्रेषण-विश्रेष्ययाः प्रत्येकां विश्रिष्टत्वापत्तिः तदभावस्य तत्त्वात्। न चे।भया-भावाभाव उभयं विश्रिष्टम्। एवं द्यभावद्वयं विश्रिष्टा-भावाभाव उभयं विश्रिष्टम्। एवं द्यभावद्वयं विश्रिष्टा-भावाभाव उभयं विश्रिष्टम्। एवं द्यभावद्वयं विश्रिष्टा-भावाभाव उभयं विश्रिष्टम्। एवं द्यभावद्वयं विश्रिष्टा-विश्रिष्टाभावव्यवद्यारा न स्थात्। नापि परस्पर्विरह-व्याष्यत्वं तदाश्चेपकत्वं वा, विश्रेषण-विश्रेष्याभावस्य विश्रिष्टाभावत्वेन तद्व्याष्यत्वात्तद्वाश्चेपकत्वाच, त्रभेदे तयारभावात्। एतेनान्यदिष विश्रिष्टव्यवद्यारिवरीः-

भ्युपगमादिति। एवच्च विशेषणाविक्तन्नध्यंसे ध्यंसे भावोनाक्रनापत्तिः सामान्यत एवाभावाभावस्य भावलादित्यपि वदन्ति।
विशिष्टविरोधिलं विशिष्टाभावक्रपलं वा, तदनुमापकलं वा, तदभावत्यापकाभावप्रतियोगिलं वा, यदिकल्पचयं तत्सर्वमपि विशिष्टाभावेनानुगमयितव्यम्। श्रथाननुगसे प्रब्दाननुगमस्य व्यर्थलात्
तथाचानुगते तस्मिन् किमनेन, श्रननुगते तु कथमिदमप्यनुगतमिति दोषं स्फुटतयोपेच्य दोषान्तरमाह, 'सहानवस्थानेत्यादि।

<sup>(</sup>१) तत्प्रवेकाभावामावस्य प्रवेकं विभिष्ठलापनेरिति कः।

धित्वादिनानुगतत्वमपास्तम्। केनाप्यनुगतेन रूपेण विशेषण-विशेष्याभावस्य विशिष्टाभावत्वे प्रत्येका-भावाभावस्य विशेषण-विशेष्यान्यतर्माचस्य विशिष्ट-त्वापत्तेः तद्भावाभावस्य तत्त्वादित्युक्तत्वात्, तस्मा-दिशेषण-विशेष्याभावा विशेषणाविक्तविशेष्याभावा न विशिष्टाभाव इति। श्रवाच्यते, विशेषण-विशेष्ययाः सम्बन्धादिशिष्ट्यवद्वार इति तयाः सम्बन्धाभावा-

'सम्बन्धामावादिति। नतु सम्बन्धामावोऽपि नाविश्विष्टोविश्विष्टाभावइति विशेषण-विशेष्टोभयप्रतियोगिकसम्बन्धामावोवाच्यः सोऽपि
विशिष्टाभाव इति कचिद्दिशेषण-विशेष्यप्रतियोगिलयोविशेषयोरभावात् कचिद्दिशेष्यसम्बन्धामावादित्यनुगमेन सोऽपि सम्बन्धामावो
वाच्य इति तचाष्येवं विकल्पेनाननुगततदसम्भव इति। किञ्च किमनुगतविश्विष्टाभावेन दाइलच्छानुगतकार्यस्थान्ययेवोपपत्तेः तथाहि
विशिष्टाभावोऽपि दाह्यनिष्ठोदाइहेतुर्वाच्यः व्यधिकर्णस्थातिप्रसक्तेः,
तदरसुत्तेजकाभावविशिष्टमणौ दाह्यसम्बन्धाभाव एव विशिष्टाभावात्मानुगतो दाइहेतुरस्य किमनुगतेन विशिष्टाभावेन। किञ्च
प्रतिबन्धकाभावो यदि दाइहेतुस्तदानुगमाय विशिष्टाभावो निर्वाच्यः
स एव तु न कारणं प्रमाणाभावात्मतिबन्धककालीनकार्यं प्रत्युत्तेजकरूपविशेषसामय्यन्तरकन्यनेव सर्वसामञ्जस्येन तद्वेतुल्याहकान्व्यादेरन्यथापि सिद्धलात् इति, श्रच ब्रूमः, प्रतियोगितावच्चेदकाविक्क-

दिशिष्टाभावव्यवहारः घट-तद्भावव्यवहाराविव घट-सत्त्वासत्त्वाभ्यां । न हि तयारसम्बन्धे विशिष्टव्यव-हारः, न वा तद्भावे सित न विशिष्टाभावव्यवहारः। यस्य यच यः सम्बन्धः स एव तच तस्य वैशिष्ट्यं, स च सम्बन्धाभावा विशेषणाभावात् विशेष्टाभावा-दुभयाभावात् सर्वचाविशिष्ट एकः तेषां व्यापका-दुनगतविशिष्टाभावव्यवहारादिकारणम् इह दण्डी-पुरुषा नास्तीत्यच तथा दर्शनात्। अतएव दण्डमाच-सद्भावे दण्ड-पुरुषसद्भावे उभयाभावे च कैवल्य-पुरु-

सप्तियोगिकोऽभावोनुभ्यते यथा घटाभावः । न च प्रतियोगिनि
विशेषणं प्रतीतमत एव विशिष्टाभावलं, श्रभावमाच्छेव विशिष्टाभावतापत्तेः प्रतियोगितावच्छेदकाविक्षन्नप्रतियोगिज्ञानं विनाऽभावाज्ञानात् । न च विशेषण-विशेष्ययोरप्यभावप्रतियोगिलप्रतीतौ
विशिष्टाभावः घटाभावे तु नैविमिति वाच्यम् । तिष्टं सस्वन्धाभावद्रायमङ्गत्यापत्तेः तस्याभावप्रतियोगिलेनाप्रतीतेः तस्यात्प्रतियोगितावच्छेदकाविक्षन्नाभावस्थेवाभावस्य प्रमित्या यत्र प्रतियोगितावच्छेदकं विशेषणं तदविक्षन्नविश्रष्याभावः, यस्तु विशेषण-विशेष्योभयसस्वन्थलाविक्षन्नाभावः स विशिष्टाभाव द्रित दण्ड-पुरुषोभयप्रति-

<sup>(</sup>१) यथा धटसम्बन्धेन घटवान् इति घटाभावसम्बन्धेन घटाभाववानिति च खवहारः तथा विशेषण-विशेष्ययाः सम्बन्धेन विशिष्टवान् इति तथाः सम्बन्धाभावेन विशिष्टाभाववानिति च खवहार इति भावः।

षयाः सम्बन्धाभावः सर्वचास्तीत्यनुगतः केवनपुरुषाभावव्यवहारः, एवच्च प्रतिवन्धकात्तेजकाभावयाः सम्बस्थाभावा दाहकारणम् स च प्रतिबन्धकाभावे प्रतिबन्धकात्तेजकसङ्घावे उभयाभावे चास्ति सर्वच प्रतिबन्धकात्तेजकाभावयाः सम्बन्धा नास्तीति प्रतौतेः।
नन्ववं यच प्रतिबन्धकात्तेजकाभावौ तचापि दाहः स्थात्
च्याधकरणाभावयारितिरिक्तसम्बन्धाभावादिति चेत्।
न। तद्भावेऽपि खरूपसम्बन्धस्थाभावात् सर्वच खरूपसम्बन्धादेवाधिकरणाभावयावै शिष्ट्यप्रतौतेः। तथापि
प्रतिबन्धकात्तेजकाभावावेव स्वरूपसम्बन्धस्तयार्भा-

योगिकसम्बन्धलं में प्रतियोगितावच्छेदकं तदविक्किन्नाभाव एक-एवति काननुगमः। न चैवं विशेषणाविक्किन्नविशेखविरहे सति सङ्गतिरिति वाच्ं। तच विशेखख विद्यमानतया तदभावासभावात्। न च सम्बन्धाभावेऽयेष दोषः, तच्च तदाऽसत्तात्। नचोत्तेजकाभाव-मणिसम्बन्धलाविक्किन्नाभावच्च तदुभयाभावतयाऽननुगमः, सम्बन्धलख मिलितदृत्तिलेन सम्बन्धलाविक्किन्नाभावच्चानुगतलात्। न चैवं विशे-षणाविक्किन्नमण्यभावः, मणेः सत्तात् सम्बन्धच्च तदाऽभावात् केवलख सम्बन्धलाभावात् समय-देशाविक्किन्नख्कपच्च सम्बन्धलात्। न च मणेरण्यभाव एव, चण्भङ्गापत्तेषक्रलात्। न च सम्बन्धाभावेऽपि तत्तादवस्थ्यं, चणवत् तत्यतियोगिकसम्बन्धस्य चणचित्या चण्णिक- वश्च प्रतिबश्चकाभाव उत्तेजकच्च दाहकारणं, तथाचा-भयाभावे उत्तेजकासच्चे परं दाहः स्यात्, उत्तेजकवति प्रतिबश्चके दाहे। न स्यादिति चेत्। न। ऋधिकरणा-भावावेव स्वरूपसम्बन्धः तथार्घटवद्गृतजचत्वरीयतद-भावयारिप स्वरूपसम्ब घटवति घटाभावव्यवहारा-

लेन मस्प्रतिपत्तेः। यनु विशिष्टे दाह्यमंथोगाभाव एव हेत्रित्य-न्यचामिञ्ज्यपवर्णनं, तन्न, न हि दाहाद्यन्यचानुपपत्त्या तत्कल्पनं येना-न्यथासिद्धिः, श्रपि तु प्रतियोगितावच्छेकभेदेनाभावभेदस्य प्रामा-णिकलेन। न च क्षुप्तेऽपि तस्मिन्न हेतुलं उक्तान्यथासिद्धेरिति वाच्यम्। दाह्यसंयोगाभावस्य यधिकर्णतया दाइसमानाधिकर्णस्य दाह्य-निष्ठोक्तविभ्रिष्टाभावस्य जनकलेन तस्यैवान्यथासिद्धेः। यस उत्तेजक-रूपा विशेषसामय्येव चेत्रस्य दति विशिष्टाभावान्यथासिद्धिरिति, तद्पि न, प्रतिबन्धकाभावहेतुलमग्टहीला उत्तेजकहेतुलखापि ग्रहा-समावेनोपजीव्यविरोधात्, तथा हि प्रतिबन्धके सति कार्य्यदर्भन-मसति च दर्भनमन्तरेणोत्तेजकान्वयाद्यनुविधानासमावः सामान्य-सामग्रीत एव कार्य्यमस्वात् तद्र्भनेन तु तद्भावहेतुलनिश्चये सत्यपि प्रतिवन्धने सति उत्तेजकसमवधानाच्चायमानो दाहोऽव-च्छेदकान्तरं कल्पयति न तु कारणान्तरसुपजीव्यविरोधात्। न च प्रतिबन्धकाभावलावच्छेदेन हेतुलग्रहादवच्छेदकान्तरकच्पेनेऽपि उप-जीव्यविरोधः तस्रात्यागाद्धिकस्य च तत्प्रवेषात् । वस्तुतोऽवच्छेदक-लधीनीपजीचा श्रवच्छेदकमन्तरेणापि प्रतिबन्धकाभावहेतुलग्रह- पत्तः, किन्तूपश्चिष्टस्वभावतं, तच सम्बन्धान्तरं विना विशिष्टप्रत्ययजननयाग्यत्वम्। न च घटवङ्गतत्त-चत्व-रीयतद्भावयाविशिष्टप्रत्ययजननयाग्यत्वमस्ति, घट-वित कदापि घटाभावप्रत्ययानुद्यात्, तदिहापि प्रतिबन्धकानेजकाभावयाविशिष्टप्रत्ययजननयाग्यत्वं स्वरूपसम्बन्धः, श्वन्ययोत्तेजकवित प्रतिबन्धके चत्वरी-योत्तेजकाभावविशिष्टप्रत्ययापत्तेः, ताहशस्वरूपसम्ब-स्थाभावश्च प्रतिबन्धकाभावे प्रतिबन्धकोत्तेजकसङ्गावे उभयाभावे चाविशिष्ट एव।

सम्भवात् प्राथिमकलस्थैव दैववग्रसम्पन्नलात् । किञ्च उत्तेजकमननु-गतिमिति न दाइहेतुः विशिष्टाभावहेतुले चाननुगतानामपि तेषां यावन्तोऽभावाः तावदिशिष्टमण्यभावस्थानुगतस्य सम्भवेन स एव दाह-हेतुने तु विशेषसामय्यन्तरकल्पनिति सङ्क्षेपः ।

'तच्चित, 'सम्बन्धान्तर्मित्यादिकं सम्बन्धलिमिति, तदविक्तिना-भाव इति भावः।

नन् सन्त्यसन्तेऽपि विशेषण-विशेष्यप्रतियोगिकसम्बन्धताविक् न्नात्यन्ताभावः कारणसुच्यते प्रतियोगितावच्छेदकाविक्वने सम-श्वाभावस्य विरोधो नान्येन, तेन सम्बन्धताविक्वन्तसन्तेऽपि नोका-त्यन्ताभावो विरुध्यते तदरं लाधवादिशेषणाविक्वन्नविशेष्यात्यन्ता-भाव एव हेतुरस्त उक्तयुक्त्या तददेव प्रामाणिकत्वेन लघुतया च जन-

यदा ऋदराडपुरुषस्याभावे दराडी पुरुषा न प्रतिया-गी तस्यादग्रहत्वाभावात् किन्तु तदन्यः(१), तस्याभावा द्रिड्सद्भावेऽपि द्राडमाचसच्चे उभयासच्चे चाविशिष्ट-इति तस्मात् केवलपुरुषाभावव्यवहारे।ऽनुगतः। तद्कां न हि दिखिनि सत्यदर्खानामन्येषां नाभावः, किन्तु द्राडाभावस्यैवेति युक्तं, श्रन्यथा तवान्येषामिति पदस्य व्यर्थतापत्तेः, तथा केवलप्रतिवन्धकाभावे उत्तेजकसह-क्ततः प्रतिबन्धको न प्रतियागी तस्य केवलत्वाभावात् किन्तु तदन्यः, तदन्यस्य च केवलप्रतिबन्धकस्याभावे कत्वसम्भवात्, एवञ्चोत्तेजकाभावाविक्किन्नमण्यत्यन्ताभावः कारणं न तु ध्वंस इति न चणिकलाग्रङ्गा। न चात्यन्ताभावस्य सदातनलेन प्रागपि कार्य्यापत्तिः, नित्यलेन घटाभाववद्ग-समयविशेषाव-च्छिन्नसम्बन्धसन्त्वसाकर एव स्कुटलादिति पूर्वाखरसादाग्रिक्तिसेव निर्देशितया मिद्धान्तयति, 'यदेति, 'दण्डी पुरुष दति दण्ड-पुरु-षतं न प्रतियोगितावच्छेदकमित्यर्थः, एवमग्रेऽपि, 'किन्तु तदन्यः' तद्भाववानित्यर्थः, तथाच तद्भाववत्तं प्रतियोगितावच्छेदकमिति भावः। यथाश्रुते तु तस्यैव समयभेदेनादण्डतयोक्ताभावप्रतियोगि-लेन तदन्यलाभावात् भेदाभेदानभ्युपगमादिति दोषः, 'श्रद्ण्डाना-मन्येषां' दण्डाभाववत्त्वावक्तिनानाभित्यर्थः, 'त्रन्ययेति यदि विशेष-णाभाव एव न विभेषणाविक्तिनविभेष्याभावः तदा, 'श्रन्येषामितीति

<sup>(</sup>१) तदन्यः प्रतियागीति ख॰।

उत्तजकमहितप्रतिबन्धकमस्वे उत्तेजकमावसस्वे उभ-यासस्वे वा विशिष्ट एवेति नाननुगमः। उत्तेजकापनये च केवलप्रतिबन्धकाऽस्तीति न तदभाव इति दाहे। न भवतीति। ननु न प्रतिबन्धकाभावः कारणम् एकद्ग्डान्वये घटात्पत्तिवत्प्रतिबन्धकमस्वेऽपि प्रतिबन्ध-कान्तराभावेऽपि<sup>(१)</sup> कार्यानुद्यात्, न हि यावत्कारण-तावच्छेदकावच्छिनं तावदन्वये कार्यमिति चेत्। न। प्रतिबन्धकाभावत्वेन न कार्यत्वमन्ये।ऽन्यात्रयात् किन्तु मण्याद्यभावत्वेनेत्युक्तत्वात्, तच्चेऽपि वा घटे दग्छ-सिललादिवत्प्रतिबन्धकाभावक्षटस्य दाहहेतुत्वात्।

यदा प्रतिबन्धकत्वाविक्वित्रप्रतियागिक एवाभावः कारणम् स च यावदिश्रेषाभाविनयत इति न प्रति-बन्धकसत्त्वेऽपर्प्रतिबन्धकाभावेऽपि कार्य्योद्यः प्रति-

विशेष्यवाचकपदानुपादानापित्तिरित्यर्थः। 'उत्तेजकापनय इति, पुन-इत्तेजकप्रयोगे उत्तेजकाभावाविक्किन्नतमाण्यभावोऽस्त्रेवोक्तयुक्तेरिति स्मर्त्तव्यं। ननु कार्य्यानुत्पादिनयतलं प्रतिबन्धकलिमिति नान्योन्या-ऽश्रयलिमत्यत श्राह, 'तन्तेऽपि वेति। नन्तेवमन्योन्याश्रयाभावे तसामान्याभाव एव लाघवाद्धेतुनै तु यावत्तदभावा द्रत्यक्तेस्वदेव सिद्धान्तयति, 'यदेति। वस्तुतस्तु व्यवस्थितविकस्योऽयं यत्रोत्तेजक-

<sup>(</sup>१) तदन्यप्रतिबन्धकासावेऽपौति ख॰।

बत्धकस्य च संसगीभावा हेतुः तेन तत्सच्चे तदन्योsन्याभावेऽपि न कार्य्यम्। अन्वय-व्यतिरेकाभ्यां व्याप्ति-कार्गात्वयार्गहे संसर्गाभावस्य त्वयापि हेतुत्वाङ्गी-कारात् ऋन्यया सामग्रीव्यापकयाः सन्वे तदन्योऽन्या-मस्ति तचोत्तेजकाभावाविक्वित्रतद्यानाभावस्य सामान्याभावल-सभावात् तत्सामान्याभावो हेतुर्यच तन्नास्ति यथानुमित्यादौ बाधादिः तत्र तत्ममन्धाभावमात्रस्य हेत्ततया प्रागभाव-प्रध्वंसा-दिसाधारणचित्रात्मकसामान्याभावासस्यवात् यावदिशेषाभावकूटख कार्णलं तदिभप्रायकञ्च सम्बन्धाभावलेन प्रतिबन्धकाभावस्य हेत-तया प्रागभावादिरपि तस्य चेतुरित्यादिग्रन्थः, श्रन्थयोत्तेजकाभाव-विभिष्टप्रतिबन्धकाभावस्थात्यन्ताभावतया तुरीयतया वा उभय-थापि न प्रागभाव-प्रध्वं सयोईतुलमिति विरोधापातात्। 'प्रतिबन्ध-कस्य चेति, यद्यपि उत्तेजकाभावाविक्किन्नाभावस्थात्यन्ताभावात्मक-तया तदन्योन्याभावमादायातिप्रमङ्गगङ्गेव नास्ति श्रभावक्रटहेतु-तापचेऽप्यन्योन्याभावमादायातिप्रमङ्ग एव न यावदभावाधीनकार्य-स्वेकसमादनुत्पत्तिरिति, तथापि यावदभावहेतुता हि न यावता-मभावानां हेतुता एकच प्रागभावादिसर्वाभावासमावात्, तथाच यावतां मण्यभावादीनां सम्बन्धाभावकूटकारणलानिर्वचनेऽन्योन्या-भावमादायातिप्रमङ्गः स्थादेवेति तद्भिप्रेत्यैतद्कम्।

नतु भवेद्येवं यद्यन्योन्याभावत्यादृत्तं सम्बन्धाभावक्षपं वस्तु भवेदित्यत त्राहः, 'त्रन्ययेतिः, त्रन्ययातुपपत्त्या लयापि तस्याभुपेय-लादिति भावः। भावे कार्थव्याप्याभावापत्ती कार्थ-कारणव्याप्य-व्याप-कभावे व्याघातात्। किच्च तवापि प्रतिबन्धकाभावे शिक्तरस्तीति तत्मच्चे तद्न्योऽन्याभावमादाय शिक्त-सत्त्वप्रसङ्गः। न च स दुर्वचः, न वा प्रागभावादित्वे-नाननुगम-व्यभिचारी, प्रतियाग्यधिकरणयाः संसर्ग-मारोष्य या निषेधः स संसर्गाभावः। भूतलं घट-संसर्गी नेत्यच भूतले घटसंसर्गस्य संसर्गी नारोष्यते किन्तु तादात्स्यम्। वयन्तु ब्रूमः यच प्रतियागिनमधि-

वन्त याप्ति-कारणतयोर्ग हेण नान्योन्याभावमादायातिप्रमङ्गी येनोभयाम्युपगमः स्थात् तथा हि सामय्यभावे कार्य्याभाव इति कालगभें वाच्यम् तथाच यितिरेकलेनेव सामान्यतोऽन्वयादिग्रहः सम्भवत्येव यदा सामय्यन्योन्याभावस्तदा कार्यान्योन्याभावस्य सत्तात् याप्ति त यच वज्ञ्यभावः तच धूमाभाव हित संसर्गाभावपचेऽिप याप्तिगरीरप्रविष्टसंसर्गविग्रेषावच्छित्वलस्थािप प्रमङ्गवारणायावग्र्यन्वाच्येतता एव निर्वाचेऽन्योन्याभावयाष्ट्रत्तसंसर्गाभावाम्युपगमस्य निर्वी-र्जलास्तरसादवग्र्याम्युपगन्तस्यले वीजान्तरमाह, 'किच्चेति। जन्य-कथामाश्रित्योक्तमधुना वादकथामाश्रित्याह, 'न च स इति, 'प्रति-योगीति यच प्रतियोगयधिकरणप्रतियोगिकसंसर्गविषयतया यस्थान्रोपले तादृग्रारोपपूर्वकिनिषेधावगमविषयलिमत्यर्थः, यथाश्रुते तु प्रतियोगन्यधिकरणसंसर्गमारोषेत्यर्थः। ननु तादात्यमपि संसर्ग-एवेत्यन्योन्याभावाच्याप्तिरित्यखरसादाह, 'वयन्त्वित, 'प्रतियोगन-एवेत्यन्योन्याभावाच्याप्तिरित्यखरसादाह, 'वयन्त्वित, 'प्रतियोगन-

करणे समाराष्य निषेधावगमः स संसर्गाभावः, यव चाधिकरणे प्रतियागितावच्छेदकमाराष्य निषेधाव-गमः साऽन्योन्याभावः। सूतलं न घट इत्यव सूतलस्य घटत्वावगमात् घटत्वमेव च घटतादात्यम्।

मिति प्रतियोगिन्यधिकर्णसंसर्गमित्यर्थः, त्रान्यया स्ततले घटो-नेत्यच स्तत्त्वस्य विशेषणतया घटस्य च तच विशेखतया श्रनारो-यवेनासभवापातात्। 'यत्र चेति, प्रतियोगितावच्छेदकखारोपः प्रकारतया द्रष्टयः न तु सम्बन्धतया सम्बन्धाविक्तिनप्रतियोगिक-सम्बन्धाभावेऽतिव्याप्तेः। न चासमावो घटो न पट द्लादौ पटा-भेदातानः पटलस्य सम्बन्धतयाऽरोधलान तु प्रकारतयेति वाच्यम्। तादात्यारोपेऽपि पटलादेरेव प्रकारलान तु पटादेरिष्टतावच्छेद-काप्रकारतया ऋन्यादृग्रज्ञानस्थाप्रवर्त्तकलात् द्यानेव विशेषो यदेकच पटलादिसमवायेन प्रकारोऽपरच खात्रयतादाक्येनेति। यदा प्रति-योगितावच्छेदकलं यद्यवच्छित्तिधीजनकलं तदा संसर्गाभावे गतं, यदा तलातियोगिमाचरित्तलं तदा सम्बन्धाभावेऽप्रतिसङ्गेन यथाश्रत-मेवादरणीयं। अत्र वदन्ति तादृशारोपजन्यतमभावप्रतीतौ ग्राह्य-मनुगतधमाविच्छेदेन तच तादृशविषयानुगमेनेति संसर्गाभावविषय-लादि तदाच्यम् तथाच प्रतीतेर्विषयानुगमे किमनेन श्रनतुगमे प्रतीतिरिदमपि दुर्गेहं। किञ्च तत्पूर्वकलं तत्कारणकलं तत्र च नियमप्रविष्टयोरत्यनाभावान्योन्याभावयोरन्यतरस्य पूर्वलप्रविष्टप्राग-भावसः च खरूपे विचार्यमाणे संसर्गान्योन्याभावयोरन्यतरप्रतौत्य-

श्रारोपस्य हेतुत्वे किं मानमिति चेत्, मा भूत्ताव-दन्यत्, नेदमिह नेदिमिदं इत्यवाधितविलश्रणव्यवहार-एव तच मानमिति। ननु प्रतिबन्धकात्यन्ताभावा न हेतुः तिस्मिन् सत्यपि कार्याभावात्। न हि करादौ

पेचायासुत्रालचणस्य क्यं नान्योन्याश्रयलं श्रतीन्द्रयाभावायाप्तिश्च तचारोपपूर्वकप्रतीत्यभावात्। यनुः त्रारोपपूर्वकिमत्यचारोपस्थाभाव-गर्भलेनान्योन्यात्रय दति, तन्न, प्रतियोगिमञ्ज्ञानलेनेव जनकतया त्रारोपलस्याविवचणात्। न चाभावभ्रमविषयातिस्याप्तिः, तचायनु-भावेनाभाववत्त्रभमः किन्त्वभावशूर्येऽभावभ्रम द्रत्यभावसामान्यन्त्रचण-स्वातिचाष्ट्रभावात् त्रारोपस्वाष्यभावलादिति । त्रत्र त्रमः । प्रति-योग्यारोपपूर्वकिनिषेधधीविषयतावच्छेदकलं संसर्गाभावलं, एवमसे-ऽपौर्योतदुभयनचणं, खरूपन्तु यदिषयतावच्छेदकं संसर्गाभावलादि तत्स्वाभावाभावलमस्वाभावाभावलञ्च तेन नोक्तसर्वपूर्वावकाशः। श्रस्ति च घटस योऽभावस्तदभावो घटो घटान्योन्याभावसाभावो घटलमिति। न च घटस योऽन्याभावसदभावो न घटाभाव दति ं खमंसर्गाभावाभावोलचणार्थ इति पुनर्न्योन्याश्रय इति, खाभावा-भावलिमित्यच वस्तुतो यद्यपि संसर्गाभाव एव पर्यवसितः तथापि संस्गीभावलेन तच न प्रविष्टः श्रभावलेनैव खसंस्गीभाव उपस्थित-दति न काचिदन्पपत्तिः, श्रन्योन्याभावस्य खप्रतियोगिकाभाव-मात्राभावलादिति मर्वे सुखं। 'मा भूत्तावदिति, तथापन्यदस्तीति उच्यते, तचारोषाभावे तत्तद्भाववृद्धिवैजात्यानुपपत्तिरारोष्यस्य- मण्यत्यन्ताभावः तत्संयागात्यन्ताभावा वा, मणेः स्वा-वयवद्यत्तित्वात् (१) संयागस्य चाव्याप्यद्यत्तित्वात् । अत्यव न तत्यागभाव-प्रध्वंसा हेतू तयाः करादी अद्यत्तेः (१) गुण-कर्मादेश्व प्रतिवध्यत्वानापत्तेः तस्य जन्यधर्माना-श्रयत्वेन (१) तच तयारभावात् (४) । न चान्यः संसर्गा-

न्धावच्छेदमन्तरेणाभावभेदाभावसभावादित्यादि, 'नेदिमिहेति, यदि नारोपः हेतुस्तदा भूतले घटसम्बन्धान्धोन्याभावसन्ते कदाचिनेदिमिह कदाचिनेदिमिति प्रतीतौ वैश्वच्छानुपपन्तेरित्यर्थः, श्रनुपत्नभादीनां कारणानां तौत्धेन कार्यावैकस्मिकतापन्तेः कारणवैचित्रस्य कत्य-नीमने पारिभेष्यादारोपहेतुतायामश्रान्तेरिति भावः। यथाश्रुते फालीभूतप्रत्ययस्य वैश्वच्छोपन्यासेनोक्तारोपकारणतायां प्रतीति-विधया मानिमत्यसङ्कतोपन्यासापन्तेरित्यवधेयं। 'गुणेति, गुणादेः

<sup>(</sup>१) खावयवर्शीतलात् करावयवाविक्त्रवृत्तिलात्, तथाच किञ्चिदव-यवावक्त्रेदेन करादौ मणेः सत्तदशायामपि किञ्चिदवयवावक्त्रेन मण्ययनाभावसत्त्वात् दाज्ञापत्तिरिति भावः।

<sup>(</sup>२) ध्वंस-प्रागमावयाः प्रतियोगिसमवायिदेश्रवृत्तिविनयमेन मण्यादि-प्रागमाव-ध्वंसयाने करादिवृत्तिविमिति ।

<sup>(</sup>३) खन नयतं निवान्यतं न तु प्राममावप्रतियामितं, निवानस प्राममावाप्रतियामिते सति ध्वंसाप्रतियामितं, तेन नन्यधर्मपदेन प्राममावस्थापि संग्रह इति ।

<sup>(</sup>४) ध्वंस-प्रागमावयोरमावादित्यर्थः।

भावे। स्ति चेत्। न। संसर्गाविक्छन्नप्रतियोगिकस्या-भाविक्षेषस्य सित प्रतिबन्धकेऽभावात्। स च समय-विश्रेषावक्छेदेन संसर्गितया श्रुत्यन्ताभाव एव तथैवा-न्वय-व्यतिरेकावधारणात्। श्रुथैवं प्रध्वंस-प्रागभावस्थे चे समयविश्रेषाविक्षनात्यन्ताभावेनैवापपत्ती न तथाः सिडिः श्रिष्टात्माभावे। श्रुव्याप्यवृत्तिः तस्य चैक्च

प्रतिबध्यलं तदा यदि प्रतिबन्धकाभावाभावौ तच, न चाभावखंचेति भावः । 'त्रभावविशेषछेति तत्सम्बन्धाविक्षन्नप्रतियोगिकस्य प्रतिच्योगिविरुद्धस्य चेत्यर्थः, तथाच संयोगाविक्षन्नप्रतियोगिकतन्मण्य-त्यन्ताभावो व्यायवृक्तसंयोगात्यन्ताभावञ्च हेतुरिति नोन्नदोष दति भावः । नन्तत्यन्ताभावस्य नित्यतया न कदाचित्कार्योत्पत्तिरित्यत-त्राह, 'स चेति नित्यवेऽपि तद्धिकरणस्वभावता तस्य कादा-चित्कीत्यर्थः, । नन्तत्यन्ताभावस्य प्रतियोगिसादेश्यं (१) श्रवक्षेदकं विनानुपपन्निमत्यत्यन्ताभावस्य प्रतियोगिसादेश्यं (१) श्रवक्षेदकं विनानुपपन्निमत्यत्यन्ताभावावक्षेदकत्येव तौ सिद्योतामित्यत श्राह, 'श्रत्यन्तित, प्रागभावादिवृत्यवक्षेदकत्यव तौ सिद्योतामित्यत श्राह, 'श्रत्यन्तित, प्रागभावादिवृत्यवक्षेदकत्राक्ष एव तद्वक्षेदकोऽस्य किं

<sup>(</sup>१) न तयोः सिद्धिरिति तयोः ध्वंस-प्रागमावयोः न सिद्धिरित्यर्थः, तथाच ध्वंस-प्रागमावोत्तिखिनी प्रतीतिः वाक्तिवत्तोयो ध्वंसाधिकर्या-कालः तदविक्तित्रात्वन्ताभावं वाक्तिविको यः प्रागमावाधिकर्याकालः तदविक्तित्रात्वन्ताभावञ्चावगाहते न लितिरिक्ताध्वंस-प्रागमावाविति भावः।

<sup>(</sup>२) प्रतियोगिसमानदेश्वतिमत्यर्थः।

भावाभावे कचिहेशोऽवच्छेद्कः कचित्काल इति<sup>(१)</sup> चेत्। न। तच विद्यमानताविरोधित्वेनैव कपाले न घट इतिप्रतीतिवैलक्ष्मण्यात्<sup>(१)</sup> न त्वेवं भूतले घटा-भावप्रतीतिः<sup>(१)</sup>।

श्रन्ये तु भविष्यति घटे। नष्ट इति विलक्षणप्रतीत्यो-रत्यन्ताभावेनैकेन समर्थयितुमशकात्वात् (१) श्रन्थएव।यं संसर्गाभावदत्यप्याहुः।

एतेन विशेषणाभाव-विशेष्णाभाव-तदुभयाभाव-घटितं सामग्रीचयमेवास्तु दाहे च जातिचयकस्यन-

ताभ्यामन्तर्गताभ्यामिति भावः। 'श्रपीत्यखर्षे तदीजसुक्तान्यथा-सिद्धिरेवेति । विगीतलेनेति यद्यपनिषिद्धलं श्रुत्यनुमापकं

<sup>(</sup>१) तथाच कालरुत्तितायां देशस्यावच्छेदकलं, देशरुत्तितायां कालस्या-वच्छेदकलमिति भावः।

<sup>(</sup>२) ध्वंस-प्रागमावावगाहिपती खोः घटनिस्ठ विद्यमानता विरोधित्वेन एक-स्मिन् देशे घटाभावसत्ते ऽपि देशान्तरे घटस्य विद्यमानत्वसम्भवात् स्रायन्ताभावावगाहिपती तेः घटनिस्ठ विद्यमानत्वा विरोधित्वेन नियो-वैतन्त्र स्थानित भावः।

<sup>(</sup>३) भूतने घटाभावप्रतीतिः न घटनिष्ठविद्यमानताविरोधिनीव्यर्थः।

<sup>(</sup>४) विषयतेनच्यास्य प्रतीतिवेनच्चास्य नियामनतया ध्वंस-प्रामानावान-माहिप्रतीत्योः चात्रनाभावविषयनाते वेनच्चास्यासम्भव इति भावः।

मिति प्रत्युक्तम्। अनुगतहेतुसचात् दाहवैजात्यस्य याग्यानुपलमावाधितत्वाच व्यक्तियाग्यतयैव जाति-याग्यत्वेन (१) याग्ये अयाग्यजात्यभावात्। ननु प्रहरं मा दहेत्यादे। सावधिमन्त्रपाठे मन्त्रविनाशे दाइः स्यात्। न च सङ्गल्यविषयकालिक्योष एव तच प्रति-वत्थकः, सङ्कल्पनाशे समयस्य स्वते। विशेषात्। न च उद्देश्यत्वमेव तच विश्रेषः, तस्य विनाशात्। न चे दिश्यधंसीऽपि हेतुः, तस्य यामादूर्ध्वमपि सत्वात्। मन्त्रपाठजनितमदृष्टमेव तच प्रतिबन्धकम् तत्कालदाहाप्राप्तिकपलनाभ्यत्वेन नाग्रे दाहप्रति-बन्ध इति वाच्यम्। प्रतिबन्धकमन्त्रपाठस्यानिष-इत्वेनाविहितत्वेन चादष्टाजनकत्वात् तदाचारस्य विगीतलेन श्रृत्याद्यननुमापकत्वादिति मैवम्। उद्दे-श्यत्वज्ञानाहितसंस्कार्विषयकाचस्य प्रतिबन्धकत्वात्।

तादृशाविगीतलाभावो यद्यस्ति तदा श्रुतिनिषिद्धलाद्धमंजनक-मेव तद्भावेऽविगीतलं श्रुत्यनुमापकमेवेत्युभयथापीद्सुकं, तथापि श्रिष्टाप्रदृत्तिविषयलं विगीतलमभिष्रेत्य तदुकं। वस्तुतस्तु श्रुस्तोकि-कलात् तदनुमानभिदं तु सौकिकमेव मत्यादिवदित्यवधेयं।

<sup>(</sup>१) व्यक्तियोग्यतेव जातियोग्यत्वे मानिमिति ख॰।

नन् प्रतिबन्धमकुर्वतामप्रतिबन्धकलेन शिक्तमनपकुर्वतां मन्त्रादीनां न प्रतिबन्धकलं श्रतः शिक्तिसिद्धिः। न च कार्थानृत्पाद एव प्रतिबन्धः तज्जनकलमेव प्रतिबन्धक-लिमिति वाच्यम्। कार्थानृत्पादे। हि न तत्प्रागमावाः न वा तदुत्तरकालसम्बन्धः तस्य मन्त्राद्यजन्यत्वादिति चेत्। न। मन्त्रादीनामप्रतिबन्धकत्वात् तत्प्रयोक्तारस्तु प्रतिबन्धकाः ते च किच्चित्करा एव मन्त्रादी च कार्यो कारणापचारात् स्वाधिककन्प्रत्ययादा तथा व्यादेशः, प्रतिबन्धश्र सामग्रीविरहः, मन्त्राद्यभावघटितसामग्री-विरहश्र मन्त्रादिरेव तदभावाभावस्य तन्त्वात्।

नव्यास्तु न प्रतिवस्थकाभावः कार्णं न वा प्रक्तिः किन्तु तत्तत्कालीनदाइविश्रेषं प्रति तत्तत्कालप्रतिवन्धे-तर्वहेः कार्णत्वमिति प्रतिवस्थकाभावः कार्णताव-

मिश्रमतसुपन्यखति, 'नवास्तिति ।

<sup>&#</sup>x27;मन्त्राद्यजन्यलादिति, यद्यपि योगवत् केमस्यापि क्रतिसाध्यलं वच्यतीति मन्त्रादिजन्यलमस्येव कार्य्यानुत्पादस्य तथापि मन्त्राद्य- जन्यलादित्यस्य मन्त्राद्यकर्णकलादित्यर्थः, भवति ह्यनुत्पादस्य मन्त्रादिजन्यलेऽपि गन्धादीनां तत्कारणता श्रनुत्पादपूर्वसमयास- चात् प्रागभावं विना तदभावात् प्रतिकन्धकलस्य च प्रतिबन्धजन- क्रलार्थकलादिति ध्येयं।

च्छेदकी न तु कारणम् दण्डलवत्, त्राकाशादौ त्वेकव्यक्तिकेन यथा कारणत्वं कचित्रतिबन्धेऽप्यन्यच शब्दोत्यक्तेः किन्तु भेर्योदेः तथा कारणत्विमिति तत्रातिबन्धेन शब्दोत्पत्तिरित्याहः। तन्न, विद्व-प्रतिबन्धकाभावयोरन्वय-व्यतिरेकतौन्धेनाभयस्यापि कारणत्वात् न
त्वेकभेवावच्छेदकं विनिगमकाभावात्। किच्च यस्मिन्

'भेर्यादेरिति त्रतहुणमंविज्ञानवज्जनी हिणा भेर्याकाश्रमंयोगादि-रिभमतोऽन्यथा तयेव भेर्यान्यदा तत्र तदान्यत्र वा श्रव्दानुत्याद-नापत्तेः । दद्च समाधिसाम्यादुत्तं, यदा प्रतिबन्धकाभाव एव हेतुतावच्छेदक्तवेनोच्यते तदा सक्तलमविकलमेवात्यन्ताभावस्था-व्याप्यवृत्तिवादिति ।

नन्वय-यितरेकतो छोन चेदुभयजनकलं दण्डहृढ्लयो रभयोरिप जनकतापितः। श्रय तच चक्रादिसमवधानं दण्डस्य साचात्सम्बन्धा-दिति दण्डमाचजनकतायां विनिगमकमस्तीति वैषम्यसुच्यते तदे-तदिक्क-प्रतिबन्धकाभावयोरिष तुः । न च प्रतिबन्धकाभावस्य विक्किवर्षकरादाविष सन्तात् साचात्समवधानमस्येवेति वाच्यम्। श्रिधकरणविश्रेषनियतप्रतिबन्धकविश्रेषस्य कारणान्तरे श्रभाव-सन्तेऽपि प्रतिबन्धेनाधिकरणविश्रेषविश्रेषितप्रतिबन्धकाभावकारणलस्य श्रवस्थवाच्यतया तादृशस्यास्य समवधानं परम्परासम्बन्धेनैवेत्यवस्था-स्युपगमात् तथाच दृढ्लविद्दमंबच्छेदकं श्रस्लित्यरुचेराह, 'किञ्चेति, 'यसिकिति, कार्यजनक दृति श्रेषः, तेन फ्लोपधानवत्यां यस्थां सत्यपि यदभावात्कार्थाभावः तस्य कारणत्वमायाति न तु तदवच्छेदकत्वम्। न हि कार्थ्यायागव्यवच्छेदः कारणत्वं, किन्तु नियतपूर्वसत्त्वम्। तच्च सहकारि-विरह्मयुक्तकार्थ्याभावेऽध्यक्षतम्। श्रन्थया चक्रसहित-दण्डत्वेन कारणत्वे सहकार्युच्छेदः। यस्य यहक्संमव-गम्यैव नियतपूर्वसत्त्वमवगम्यते तस्य तदवच्छेदकं दण्डत्विमिव। सहकारी तु न तथा। ननु मा भूदर्था-

यक्ती सत्यामि यदभावात्कार्याभावः न तदवच्छेदकमित्यर्थः, श्रतीदाहोपहितवक्षावेत्र प्रतिवस्थकसम्बासन्तयोः सभावेनावच्छेदकलं दण्डदृद्वलसन्तासन्तेनेकनेति घटोपहितदण्डदृद्वलाभाव एव नेति दृद्वलेनेवान्त्रयातुविधानमिति तदवच्छेदकसेवेति भावः। उक्त एव नियमे विपचवाधकमाह, 'न हीति, तथातिकार्य्यार्थनः कारणे-प्रयत्त्र्यापातादिति भावः। 'किन्विति दतरसन्ते कार्याभावनियम-स्वद्वच्छेदकमित्यर्थः, यथाश्रुते तु दृद्दण्डलस्थानवच्छेदकलापाते व्याप्तिक्षपनियमग्रेहे दृद्वस्य वर्ध्यलादिति भावः। 'श्रव्यथेति कार्यायोगेत्यादेः कारण्व दत्यर्थः, दृष्टापत्तावप्रवत्यापत्तिक्तवेति सर्भावः। नन्तेवं दण्डलमिप सहकार्य्यवास्त्र नावच्छेदकमित्यत श्राह, 'यस्थेति यदि दण्डलाग्रेह दण्डहेतुताग्रहस्तदा तथा प्रद्वेतापि न चैवं, किन्तु तदादायात्यवस्थं तदवच्छेदकमित्यर्थः। न चैवं दृद्वं नावच्छेदकं स्थादिति वाच्यम्। चक्रभमिदारा द्यन्तिवधानं दण्डन्तावच्छेदकं स्थादिति वाच्यम्। चक्रभमिदारा द्यन्तिवधानं दण्डन्तावधानं दण्डन्तावच्येत्रं स्थादिति वाच्यम्। चक्रभमिदारा द्यन्तिवधानं दण्डन्तावच्येत्रम्। चक्रभमिदारा द्यन्तिवधानं दण्डन्त्रावच्येत्रम् स्थादिति वाच्यम्। चक्रभमिदारा द्यन्तिवधानं दण्डन्तावच्येत्रम् स्थादिति वाच्यम्। चक्रभमिदारा द्यन्तिवधानं दण्डन्तिवधानं दण्डन्तिवधानं दण्डन्तिवधानं स्थादिति वाच्यम्। चक्रभमिदारा द्यन्तिवधानं दण्डन्तिवधानं दण्डन्तिवधानं दण्डन्तिवधानं स्थादिति वाच्यम्। चक्रभमिदारा द्यन्तिवधानं दण्डन्तिवधानं दण्डन्तिवधानं दण्डन्तिवधानं स्वत्यम् ।

पत्तः शक्ती मानमनुमानन्तु स्यात् तथा हि स्थिरात्वयवी जनकदशाविशिष्टो विहरजनकदशाव्याष्टत्तभावभूतधर्मावान् (१) जनकत्वात् कुग्छकुठारात्ती हण्णकुठारवत् दाद्यासंयुक्तवहेः दाद्यसंयुक्तविह्नव्य प्रतिबस्थकसन्त्वे संयागादेरजनकदशावित्तित्वेन तदितिरिक्तातीन्द्रियभावभूतधर्मसिद्धिः। यद्यपि शक्तेभावहेतुजन्यत्वेन नाजनकदशाव्याद्यत्वं तथायुद्धवविशिष्टायास्तथात्वम्। यद्या धर्मोऽतीन्द्र्यत्वं विशेषणम्। न
च दृष्टान्तासिद्धः, तुल्याधारत्वेऽपि ले। इविशेषघटित-

स्थेति तादृग्रद्ष्यस्थे नियतपूर्ववित्तिताग्रह इति तदवच्छेदकमतएव न वैपरीत्यं विविच्तिविवेकेन चक्रधमिजनकलस्थेन दार्छातथा घटकलस्थाजनकलात्। न चैवमन्यं प्रतीति न्यायेन द्ष्यस्थान्यथा-सिद्धितापित्तः, श्रन्यसुदासीनिमत्यर्थस्य वच्छमाणलादिति दिक्। 'स्थिरोऽतयवीति मण्डादिसमवधानमाचाधीनाजनकलाव्यवहितकाले मण्डाद्यसमवितो विक्रिरित्यर्थः, तादृग्रविग्रेषणस्थैर्यस्य प्रत्यचगम्य-लार्थमेव स्थिरोऽवयवीत्युक्तं, श्रवयवी योग्य इति यावत्, श्रन्यथा विक्रिलस्य परमाणावदृत्या श्रवयवीति व्यर्थं स्थादिति भावः।

नतु यावळानकद्यायाष्ट्रत्तलं न मण्याद्यभावादिनियतिकिञ्चिद्या-वृत्तलं संयोगसापीत्यस्त्रसादाः (यदेति, न चैवं भावस्त्रतपदं व्यर्धं, श्रभावस्थानुपत्तस्थिगस्यलेन भद्दनये तस्थायतीन्द्रियतया तदुपादानात्

<sup>(</sup>१) स्त्रजनकद्रशायावर्त्तकभावसूत्रधन्मवानिति ख॰।

कुठारे विसन्धणिक्कद्वार्थ्यवस्तादितीन्द्रयतीर्ध्यात्व-सिद्धेः। अथवा तथासूत एव विद्धः कार्थ्यानुकूला-तीन्द्रयादिष्ठधसीसमवायी जनकत्वात् आत्मवत्, अतीन्द्रयत्वच यद्यपि न साम्चात्काराविषयत्वं अनित्य-साम्चात्काराविषयत्वं यागजधसीयजन्यसाम्चात्कारावि-षयत्वं वा, परस्वं वा प्रत्यसिद्धेः संयोगादिपच्चक-जन्यज्ञानाविषयत्वमैन्द्रियकाणामपि, तथापि संयोगा-द्यन्यत्रप्रत्यासन्तिजन्यसाम्चात्काराविषयत्वसुभयवादि-

गुरुनयेऽपि दुरदृष्टाभावादेरतीन्द्रियस्य वार्णायोपादानमिति भावः। 'कार्येति कार्यानुकूलताद्रूष्यसिद्धये, श्रतएव कार्य्यपदं स्वकार्यपरमत एव च हेती जनकलमपि तज्जनकलमन्यया व्यभिचारापातादिति, श्रतएव चाग्रेऽर्थान्तरग्रङ्का दाहे कार्य-तद-भावात्, श्रदिष्ठपदमदृष्टवदात्ममंयोगेनातीन्द्रियपरसुव्यस्पर्गेऽर्थान्तर-वार्णाय समवायपदमणुक्तक्रमेण मण्डाद्यभाववार्णायेति भावः।

नतु हेलादिरन्यतराधिद्वेऽपि प्रसाधाङ्गकलाच तु साध्यमपि
तथा तत्प्रतिबन्धनार्थमेवोक्तप्रयासेन श्रन्यस्थापि तत्साधकस्थाप्रसिद्धसाधकतया प्रकृततुत्त्व्यलादित्युभयसिद्धमतीन्द्रियलं निर्वक्तुमग्रक्यं
श्रन्यतरासिद्धा केषाच्चिद्धं दूषयित, 'परस्विमिति, खुल्क्रमेण सङ्गमनीयन्तेनायदयं न स्तम्प्रति ग्रेषं न परम्प्रतीत्यर्थः, 'तथापीति, यद्यपि
संयोगादिजन्यज्ञानपञ्चकविषयक्रलमनुगतमस्येव तथापि कूटापेचयेकाभावस्य स्वधुतात् तद्गर्भमेव साध्यसुतं। 'स्रभवेति, यद्यपेवसुभय-

## तिहम्, अन्यतरत्वच तद्न्यान्यत्वम्। न चाभावा-

मतसुक्तं उभयेति यद्यघेवसुभयमतप्रसिद्धावन्यतर्सिद्धव्यर्थविग्रेषणता तथापि साध्ये व्यर्थविश्रेषणतार्थानारं चेतुव्यर्थविश्रेषणताधिकवसमिति प्राचीनमतेन प्रयोगात्। वस्तुतस्तु साध्ये व्यर्थविग्रेषणता न दोषः हेतुसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगितावच्छेदकलाभावस्य गुरू-ण्ययवच्छेदने सुग्रहलादधिकरणगौरवस्थादोषलात् खघाविव गुर-ण्याधिकर्णे मत्यां मामग्यामभावग्रहादन्यया तथासूतावच्छेदकला-भावेऽग्रहीते विशेषणे तथाभृतावच्छेदकलग्रहे स्थाभिचारिलापनेः हेतो तु नी लघूमलादि नाधिकरणकोटौ किन्तु अवच्छेदककोटा-विति व्यर्थविभेषणता भवत्येव। न च वीजसाम्यादुभयमपि दोष-द्त्यनेन विरोधः, श्रन्योन्याभावगर्भव्याप्तेरेव गमकतेति मताव-ष्टमोन तद्भिधानात् तच हि साध्यवतोऽन्योन्याभावप्रतियोगितया साध्यस्थावच्छेदकको टिप्रवेशादुभयगर्भेव व्याप्तिर तुमिति हेत्रित्युक-मेवेत्यन्यच प्रजयानुमानादौ सुयकं सर्वमिति। नन्वन्यतरतं प्रत्येक-माचनिष्टमित्यत श्राह, 'श्रन्यतरलमिति, तदन्यान्यलञ्च संयोगला-चविच्छन्नजनकलानाश्रयलं, यथाश्रुते संयुक्तसमवायादौ समवाय-गर्भतया संयोग-समवायान्यान्यलेन पञ्चग्रहणं विक्थेत । किञ्च पूर्व-वदुभयमतसाधारखानुपपत्तिरात्ममनोयोगस्य योगिप्रत्यचादाविप जनकलात् भंयोगलादि च विषयविश्रेषभंयोगलादि वक्तयं श्रन्यथा-त्ममनःसंयोगसापि संयोगलेन जनकतयोक्तविरोधापत्तिः। न च विषयपर्यन्तविभेषणे संयोगलस विभेषलपर्यन्तविवचा न युक्तित तीन्द्रयत्वं, तस्यासिन्धः। न च वही स्थितिस्थापकेनार्थान्तरं, तच तद्भावात् क्रियाया वेगेनादृष्टवदात्मः
संयोगेन वात्पत्तः न चात्मत्वं नित्यत्वं वापाधिः। स्पर्भेकत्वादिमति द्यणुके साध्याव्यापकत्वात्। यद्दा पिएडीभूता वहिः दाहानुकू लादिष्ठातीन्द्रियभावसृतधर्मवान्
दाहजनकत्वादात्मवत्, न चात्मत्वसुपाधिः, श्रदृष्टतस्य

वाच्यम्। मनोगोचरयोगिप्रत्यच्छ मंयोगजन्यतया मनमोऽतीन्द्रय-वानुपपत्तिरिति भावः। 'तस्त्रेति उक्तमाचात्काराविषयलस्त्रेत्यर्थः, तस्याधिकरण्ड्पतया मंयोगादिप्रत्यासत्त्रेव ग्रहादिति भावः। यदा 'तस्त्रेत्यनन्तरमतिरिक्तस्त्रेति ग्रेषः, तथाच पूर्ववदेव मंयोगादिग्राह्य-लमिति भावः।

केचिद्भावाती न्त्रियलिमित्यनन्तरं दोष इति पदमधाहरन्ति,
तेनाभावाती न्त्रियलेऽपि न कापि चितिरित्यर्थः, 'तस्यासिद्धेः' त्रतीन्त्रियल जचणासिद्धेः, श्रिपि तु प्रकृते श्रती न्त्रियपदेनेदं विविचतं
तेनाभावाती न्त्रियदारसमवायपदं साध्ये उपात्तं श्रन्यथा स्त्रमतेन
भट्टनयेऽभावाती न्त्रियलेऽपि न्यायनये तस्यातथालेन तद्वारक्षसमवायपदगर्भसाध्यमन्यतरासिद्धं स्थादिति वदन्ति।

नन् यदि कार्य्यसामान्यगभें साध्यं तदा खितिखापकेनार्थान्तरा-ग्रद्धा दाइलचणविग्रेषकार्य्यगर्भे तच्छद्धापि नेति तथैवानुमानमाइ, 'यद्देति श्रदृष्टलस्य धर्मलादेरित्यर्थः, न चादिष्ठपदेनैव तदारित- दाहानुक्कल्लेनाह हे साध्याव्यापकलात्। अयवा कर-विद्वसंयागः कार्य्यानुक्कलातीन्द्रियधम्मेसमवायी जन-कल्लादात्मवत् द्वाणुकवच। न चात्मत्वं द्रव्यत्वं वेषपिधः, द्वाणुकेकल्ल-स्पर्भादौ साध्याव्यापकलात्। यदा प्रति-बन्धकदशायां प्रत्यक्षसकलदा इहेतुसमविहता दाहा-जनका विद्वः जनकदशाष्टि तिकार्य्यानुक्कलभावसृतधमी-श्रूत्योऽजनकल्लात् कुण्डकुठारवत्। यदा तथासूता विद्वदि इजनकदशाष्टि तदाहानुक्कलभावसृतधमीश्रूत्यः

मिति वाच्यम्। श्रिदिष्ठपद्खाव्यासच्यद्दित्वात्मकलात्। न चादृष्टलाभावेन कार्य्यलाभावाभावाच तद्तुकूलिमिति वाच्यम्। श्रदृष्टख
तद्याप्यतया खखव्याप्येतरसमवधाने कार्य्याभावव्यापकाभावप्रतियोगित्वलचणकार्य्याभावप्रयोजकाभावप्रतियोगिलक्ष्पानुकूलल्वल्यस्तादिति भावः। 'कार्य्यानुकूलेति खकार्य्यानुकूलेत्यर्थः। 'न चात्मलमिति, दाइजनकलक्ष्पपचधर्मलावच्छिनसाध्यव्यापकमिति ग्रेषः।
ग्रद्धसाध्यव्यापकमाइ, 'द्रव्यलिमिति, 'द्वाणुकेति। न च तिन्नष्टस्येकलादेरनुकूलस्थातीन्द्रियलाभावात् तच साध्यमेव नास्ति कथ्यमेतदिति वाच्यम्। धर्माग्रस्थाविवचित्रलेन तत्ममवायिलस्य च तिनक्ष्यसमवायाश्रयलात्मकतया समवायिद्वाणुकमादायेव तच साध्यसलादिति भावः। नत्वनुकूललं यद्यवच्छेदकलं तदा दृष्टान्तासिद्विर्य
जनकलं तदा ग्रक्तौ तथाभ्युपगमेऽपसिद्धान्त द्व्युभयसाधारणं तदाइ,

दाहाजनकत्वात् दाह्यासंयुक्तवज्ञिवत्। अनुकूलतञ्च कार्याभावप्रयोजकाभावप्रतियोगित्वं कार्गा-तदवच्छे-दकसाधारणं, हढ़दण्डलेन कारणत्वे हढ़लाभावादपि कार्थाभावदर्भनादिति। उच्चते। साध्यं विनापि उभयसिडप्रतिबन्धकाभावादेव जनकत्वादिहेतुसमा-वात् विपश्च वाभावे नानुमाना नामप्रयोजनत्वम्। यदिच सहचारदर्भन-व्यभिचारादर्भनापाध्यनुपलभ-मानादेव व्याप्तिग्रहः तदा शक्तिसिद्यनन्तरं तेनैव हेतुना साध्ये शक्त्यतिरिक्तत्वप्रश्लेपेण शक्त्यतिरिक्त-दाइानुक्कलातीन्द्रियधर्मासिडिः। एवं तत्तद्तिरिक्त-प्रश्चेपात्तेनैव हेतुनानन्तताहण्यस्मीसिबिप्रसङ्गः दिती-यादितादशधकीं सिंडिं विनापि प्रथमानुमितश्रक्तीव जनकाबायुपपत्तेन तादशानन्तधर्मसिविरिति चेत्, इन्तैवं शक्तिं विनापि तद्धेसिद्धेः विं शक्त्या। यिद्व ईश्वरानन्यवत् न शक्त्यानन्यमित्युक्तम्, तद्वाधात् कार्यमाचे हि कर्त्रत्वेन कार्यात्वं न त्वीश्वरत्वेन

<sup>&#</sup>x27;त्रनुकू जलञ्चिति यथाचैतत् तथोकं। नन्वनुकू जतकी न प्रयोजकः प्रतिकू जतकी भावन्तु प्रयोजक एव तथाचानन्ततादृशस्त्रीकार एव प्रतिकू ज दित प्रवाहोमासु शक्तिस्तु सिध्यत्येवेत्यक्चेदीषान्तरमाह,

दिकार्यकत्वादिना वा गारवात्, घटे त्वार्थः समाजः।
एवमजनकद्शाव्याद्यत्वेनैव प्रयोजकत्वं, न तु भावसूतत्वेनेति गारवात्। अपि च भावकार्य्यमाचस्य समवायिकारणजन्यत्वेन शक्तोरपि तथात्वात् शक्तानुकूला
शक्तिरपरा समवायिकारणे मन्तव्या। एवं सापि समवायिकारणजन्येति तदनुकूलशक्तिस्वीकारे शक्तानवस्था। किच्च प्रथमानुमानेऽजनकत्वं न स्वरूपायाय-

'श्रिप चेति, यद्यपि निमिक्तकारणे प्रिक्तिर खेवेत्यनवस्था तथायेकाधिकरणकालान्तराप्रिकिष्णानिष्टप्रसञ्जनाय समवायिकारणपर्यन्तगवेषणं। यद्यपि प्रामाणिकतयेवमनवस्थोद्धतें प्रकात एव तथाप्यवच्छेदकीस्त्रप्रकावुत्पन्नायां कार्य्याप्रक्तिरूत्यद्यत एवेति प्राक्
प्राक्षित्रमन्ते प्रक्षुत्तरप्रकिसिद्धिरिति मूलस्तप्रथमानुत्पन्ती
नैकापि स्थान वा सहजापि स्थादिति मन्तयं। एतच्च कार्य्यप्रक्तिपचे,
यदिच नित्येव प्रक्तिस्तदा प्रतिवन्धकवक्षेरपि दाहापितः। न
चोद्भृता सा तदा नेति वाच्यम्। उद्भृतलमपि नित्यं यदि तदेव
प्रक्तिस्त्वेशिषच्यतां किमन्तर्गंडुना नित्यप्रक्रोति ध्येयम्। नन्
भावमाचकार्यस्य समवायिकारणजन्यनं न परोमन्यते समवायस्य
भावकार्यस्यापि तथाभावादित्युक्तयुक्तेः स्वसाधादिकानेनातुष्यन्नाहः,
'किञ्चेति, यद्यपि दितीयने मानसाधारणमिदं दूषणं तथायजनकालगर्भ-तदगर्भाभ्यं कोटिद्वयं विभच्य प्रथमानुमानपदं प्रथमकोद्य-

त्वम् वह्नौ कुठारे च तदभावात्, किन्तु कार्यानुप-धानम्, तथाच तदनुपधानदशायामपि वह्नौ शक्तिः कुठारे तैथ्णामिति बाधा दृष्टान्तासिद्धिय लोइविश्रेषा-णामेव सातिशयच्छिदाजनकत्वमिति नातौन्द्रिय-तैथ्णासिद्धिः। अग्रिमचतुर्षु बिहरिन्द्रियाप्रत्यक्षत्व-सुपाधिः तुल्ययाग्रेभेनत्वेऽपि सन्दिग्धोपाधित्वेन दृषक-

नुमानपरलेनोभयपरं द्रष्टवं। यदा बाधात् तच स्फुट एव दोषः किमन्येनेति तदपहारेणेदं प्रथमपदं। यद्यपि चोङ्गतवविशिष्टा-प्रक्तिरजनकद्याव्यावनिरिति पूर्वपचे काएकोद्धारः स्पृट एवासि तथापि नित्यानित्यक्तेन पूर्विकेनोङ्गतले मानाभाव दत्यवष्टमीन इदसुन्नमिति भावः। श्रतीन्द्रियगर्भे साध्ये बाधोद्धारं प्रागृतं दूषयति, 'बौद्देति। ननु जातिविभेषोऽपि स्फुट दति कार्यः-विशेषच्यञ्चतया कार्य्यविशेषोत्त्रेयलात् शक्तेरकस्य एव स दति विनिगमकाभावः यतस्तद्दोषसुपेच्य तदनुमानम्यमं, प्रथमाग्रिम-चतुष्के दोषान्तरमाह, 'त्रिगिमेति, त्रव प्रथमद्ये चर्मे च कार्य-पदं साध्यक्षं यदि विज्ञकार्य्यपरं तदा खितिखापकवित पार्थिवे साधामलेन साधवापकलमसीत्यनेनापार्थिवपचधर्माविक्सनसाध-व्यापकलाभिसन्धानेन वा चतुर्ध्वित्युक्तं, ऋन्यथा ग्राखादौ यथाश्रुते माधाव्यापकलख तच चिव्यापत्ते रित्यवधेयम्। नतु प्रयोजकलेनैव तुख्योगचेमलमन्यथा तर्कमचे चोपाधिमन्देहानवकाग्रादित्यप्रयो-जकलस्य प्राक्षव्दतोऽयुद्धावनेनार्थाचिप्तपुनस्कमिति तदित्यतुस्यन् त्वात्। श्रिप च जनकत्वस्य केवलान्वयित्वेन व्यतिरेकाप्रसिद्धा नान्वय-व्यतिरेकी। न च जनकत्वाभावस्य शकावेव प्रसिद्धिः, श्रन्योन्याश्रयात्। न च गुरुवचनपरम्परात एव वाक्यार्थत्या तिसिद्धिः, त्वन्नये सिद्धार्थस्याप्रमाणत्वात्। न च परार्डसङ्ख्यायां साध्यजनकत्व-व्यतिरेकयोः प्रसिद्धः, श्रप्रत्यक्षायाः शब्दैकवेद्यायाः तस्याः
प्रत्यक्षेण साध्य-हेतुव्यतिरेकयोर्यहीतुमश्रकात्वात्। एतेन

दोषान्तरमाह, 'श्रिप चेति, 'श्रप्रयाचाया दित। न चाप्रयाचतया प्रयाचतोऽन्यादिमां ग्रह्मतां मानान्तरेणैव ग्रह्मतामिति वाच्यम्। मानान्तरं हि न शब्दः सिद्धार्थानुमानमि शिक्तग्राहकानुमानस्य जनकलाभाव एव पर्य्यवमानात्। न हि जनकलाभावमन्तरेण का-र्यानुकूलातीन्द्रियाभावानुमानं, जनकलम् तस्यावस्यकलात्। न च तदनुमानं माध्य-माधनाभावव्याप्तिग्रहमन्तरेण। न च मङ्ग्रहस्तदुभय-व्यतिरेकप्रसिद्धं विना, तदुभयाभावस्य माध्य-माधन एवेति माध्य-माधनव्याप्तिग्रहे तदभावव्याप्तिधीः तस्यां च मत्यां तदुभयव्याप्तिधी-रन्योन्याश्रय दति भावः। एतेन जनकलाभाव श्राकाश्रपरिमाणादी प्रसिद्धं दित यत् केनाप्युक्तं तद्वि प्रत्युक्तम्। न हि तद्विरहः काप्रिप्रयाचे, तस्य स्वप्रयाचाजनकलिनयमादित्यतीन्द्रिय एव वाच्यः तच्वेवमेवान्योन्याश्रयमन्त्रादिति। 'एतेन पण्डेति, न च परार्द्धमङ्घा-पण्डापूर्वयोः स्वलस्यंमजनकलादेव नाजनकलिमिति वाच्यम्। तस्रते स्वंमस्याधिकरणादिरूपतया तेषां तक्चन्यलादिति भावः।

पण्डापूर्वेऽपि तिसिडिरपास्ता। स्यादेतत् तृणारणि-मणीनां वही कारणत्वादेकशक्तिमत्त्वसुपेयम् एकजा-तीयकार्ये एकजातीयकारणत्विनयमात्। वह्मवान्तर-जातीये तेषां प्रत्येकं कारणत्विमिति चेत्। न। वह्मजातीयस्याकस्मिकतापत्तेः कारणगतैकरूपमपद्याय कार्य्यगतबहुतर्रूपकल्पने गारवात्। तृणारणि-मणिप्रभववह्मिषु श्रवान्तरजातेरनुपलभावाधितत्वाच। यच च तत्तिद्श्यनप्रयोज्यं प्रदीप-दारुद्द्वनादौ वैजा-त्यमनुभूयते तच कारणेष्ठेकशक्तिमत्त्वप्रपि नास्ति।

नतु मा अत् नेवलाचितयोक्तानुशासनं शिक्तमाधनं िकन्तु विणादिखलेऽवच्छेदकलेन शिक्तिसिद्धानन्तरं विक्विनिष्ठदाहादिकारण-तावच्छेदको धर्मः शिक्तः कारणतावच्छेदकलात् वणिनिष्ठतादृश्य-धर्मविद्यतुमानात् शिक्तः सिद्धोदित्यभिसिन्धना वणादिशिक्तं साध्यति, 'खादेतदिति। नतु वणादिनिष्ठेका शिक्तसदा यदि सा नित्या श्रनित्यले गौरववैपरीत्यं नित्यता च न सम्भवत्येव प्रामुक्तविद्याखरसादाह, 'वणेति, तथाच प्रतियक्तिशक्तिकारेऽपि न दोषः प्रामाणिकलाद्गौरवस्थेति भावः।

्र नतु कार्य्यवैजात्यमेकच कार्णभेदेन क्रृप्तमित्यत आह, 'प्रदीपेति, तचातुपुबिधवाध एव नास्तीति भावः। नतु

किच गामय-रश्चिकप्रभवरश्चिकादिषु वैजात्यकल्पने तत्यभवरिश्ववेष्वपि वैजात्यं कल्पामेवं तत्यभव-तत्य-भवेषवीति वैजात्यानन्त्यं विजातीयकारणानां विजा-तीयकार्यजनकत्वनियमात्। न च तयानैकोष्टश्चिकः, बुडिव्यपदेशयारविश्रेषात्। यदि विजातीयेषेकाकार्थ-शक्तिसमवायान्त कार्य्यविश्रेषात्कार्णविश्रेषः तद्भावा-त्तदभावः काष्यनुमीयेत, तदभावेऽपि तज्जातीय-श्रातिमताऽन्यसादपि तदुत्पत्तिस्थावादिति चेत्,वहि-ष्टिश्वकादावेवमेतत्। निरूपितनियतवद्भादिकारणक-धूमादी कुता न तद्नुमानम्। ऋन्यथा कार्य्यवैजात्ये-ऽपि तृगस्य वहिविशेष इव वहित्वेन धूमविशेष एव कारणलं न तु धूममाचे। तृणादिप्रभवत्वग्रहानन्तरं वज्ञावान्तरजातेर्येहवद्वज्ञि-तदन्यजन्यत्वज्ञानानन्तरं धू-मावान्तरजातियहे। भविष्यतीत्यप्याश्रङ्खीत। बाधकं विना धूमत्वेन वहिकार्थ्यतेति चेत्, तिह बाधकं विना धूमं प्रति विज्ञित्वेन कारणतेत्यपि तुत्वम्।

यत्तु त्यात्वेन कार्यात्वयहस्योपजीव्यत्वात्तद्रसार्थं वही जातिविशेष एव कल्पात इति, तन, वहित्वेन कार्यात्वयहात्तद्रसार्थं त्यादी शक्तिकल्पनीचित्यात्।

कारणवाद्भीव जातिः कार्यी दत्यक्चेदीषान्तरमाह, 'किञ्चेति।

यथा चान्य-व्यतिरेकाभ्यां तृण-पुत्कारयाः परस्पर-सहकारित्वं तथैव तच्छक्त्योरिप परस्परसहकारित्वेन वज्ञानुकूलत्वं तथैव कार्य्यदर्भनात्। एवं तृणारिण-मणि-पूत्कार-निर्मन्धन-तर्णिकिरणानां वज्ञानुकूल-शक्तिमच्चेन कारणत्वेऽिप पूत्कारेण तृणादेव निर्मन्यने-नारणेरेव प्रतिप्रालिततर्णिकिरणैमेणेरेवामुग्यिक्तिने तु मणि-पूत्कारादिभ्यः, मणि-पूत्कारशक्त्योः परस्पर-सहकारित्वविरहात्।

यत्तु तृषा-फूलारादिस्तोमचये विशिष्टे श्रितिरिति, तन, तृषालेन यहीतकारणताभङ्गप्रसङ्गादिति उच्यते, तृषारिषा-मणि-फूलारादिव्यक्तीनामानन्येन प्रतिव्य-

'तथैव तच्छक्षोरपीति। नन्वेककार्यकारणतावच्छेदकावच्छिक्षानां परस्परम्मलनं कार्यजनने तन्त्रं तथाच विक्रिलावच्छिक्षं प्रति कार्यजनकतावच्छेदिका या प्रक्तिस्तदवच्छिक्षमम्मलनं हण-पूत्कार-हणार्ण्वेव परिणमित नेवं मकारिनियमः स हि फलविरोधेन निर्वहित स च कार्य्यतावच्छेदकभेद दित सहकारिनियमादेव कार्यविज्ञात्यं। नन्वेकप्रक्तिमन्तं जनकस्येति, मैवं, हणादीनां विक्रिन्तावच्छिकं प्रत्येकप्रक्तिमन्त्वेन पूत्कारादीनां हणजन्यविक्रिलाद्यव-चिक्रकं प्रति जनकलेनेव प्रक्तिसिद्धि-सहकारिनियमयोर्दयोरप्यु-पपत्तेरित भावः।

एकदेशिमतं निरस्थति, 'यन्तिति, 'प्रतियकौति। नतु नित्यता-

तिभावहेतुजनितानन्तर्शतिस्वीकारे गैरिवम् तावद्-नन्तव्यत्तिजन्यानन्तविद्यत्तिषु जातिकस्पने साघव-मिति तदेव कस्पाते। न च जाता याग्यानुपस्विध-बाधः, गामय-दृश्चिक प्रभवदृश्चिकयारीषन्तीस्तव-कपि-स्वव्यञ्चवैजात्यस्य प्रत्यक्षसिद्वत्वात्। तृर्णजन्यनाना-विद्वव्यत्तिषु तृर्णजन्यत्वज्ञानानन्तरं मिण्जन्यव्या-दृत्तानुगतबुद्धिरस्ति जातिविषया। तृर्णजन्यत्वेनापा-धिना सेति चेत्। न। बाधकं विनानुगतबुद्धेस्तद्यञ्च-जातिविषयत्वनियमात्।

पचे न गौरविमदिमिति नित्येव सास् । न च प्रतिबन्धेऽपि त्रणाद्दाचापत्याऽनित्यलं वाच्यमिति वाच्यम् । त्रणकारणतासुप-जीव्य प्रतिवन्धेकच्यनेत्युपजीव्यप्रथमकृप्तनित्यभ्रकौ सत्यामि प्रति-वन्धे फलादभ्रेनेन तद्गतोङ्गतलादिकच्यनात् । न खुत्तरकाचीनोप-जीवकानित्यधर्मान्तरकच्यनवेवान्यथासिद्धिरूपजीव्यां प्रथमकृप्तां भ्र-किमपवदतीति । मैवम् । प्रतिच्छ्येपजीव्या प्रतिबन्धककच्यने न तु तिक्तित्यलमिष, तत्कच्यनां विनापि प्रतिबन्धादिकच्यनादिति भावः । 'जातीति, न च कारण एवेका जातिः कच्यतामिति वाच्यम् । भिन्नात्वादिना सङ्गरप्रसङ्गात् दति भावः । उक्तयुक्ता प्रमाणान्तरवलादेवातिरिक्तजातिसिद्धौ तदवच्छेदकलकच्यनात् तद्-वन्तो च मण्जिन्यव्यादन्तपूर्त्कारजन्यल्खचणानुगतबुद्धिरित्यर्थः, 'बाधकिमिति, पूर्त्कारस्य विक्वलाविच्छन्नं प्रत्येव जनकले प्रागृक्त-

न च गामय-विश्वकप्रभववश्विकप्रस्परायामननु-गतजात्यापितः, गामयजन्यवश्विकप्रभववश्विकेषु वश्वि-कप्रभवत्वजातेः सत्त्वात्। विज्ञमाचे च दाइस्पर्भवान-वयवस्तत्संयागः सेवनादिश्व कार्णाणि। न च तृणा-दिकं विनापि तदुत्पत्तिप्रसङ्गः, विशेषसामग्रीमादा-

युक्ता मणिसमवधानेऽपि कार्य्यापत्तिः त्याजन्यतेन जनकले गौरव-मेवेति फूत्कारजन्यताग्राह्कमेव लाघवमहक्रतमवान्तरजातिं कल्प-यति सेव फूत्कारजन्यतावच्छेदिका त्याजन्यतावच्छेदकलेन क्रुप्तानु-गतधीकारणं न द्वकोपाधेरकलाघवेन जातेरावस्थकतया उपाधे-स्तमतीतावतन्त्रवादिति भावः। एतेनेदमपि निरसं कार्य्यताव-च्छेदकाननुगमस्यादोषतया तत्तदक्तिलमेवावच्छेदकमसु किमनु-गमेनोपाधिना जात्या वेति खाघवनखादेव बाधकाभावेन काला-न्तरजातिसत्ताच । त्रतएव तत्त्रद्रयध्यंसादी कार्येऽनुगतसमवा-व्यादिनाग्रजन्ये तत्तद्यक्तिलमेवावच्छेदकमिति सिद्धान्तस्तवावानार-जातिभविति। तद्यं संचिप्तविभागो यच जातिः प्रमिता यच वा लाघवेन कल्प्यमानायां बाधकाभावसचोभयचावान्तरजातिरवच्छे-दिका श्रन्यवाननुगतो धर्म द्रत्यवधेयं। 'गोमयजन्येति, कार्यवैजा-त्येन विजातीयकारणकच्यनं न तु कारणवैजात्येन विजातीयकार्यन कस्पनिमिति भावः। न हि विक्रिमाचस्थाकस्मिकलं, प्रागुतं तदु-द्भरति, 'विक्रमाच इति, त्याक्पादी प्रसिद्धं तदभावस मणिजन्ये सुग्रह इति तद्वक्देन मणिजन्यलं ग्राह्मिति हेलनारमाह, यैव सामान्यसामग्रा जनकत्वात्। ननु तृणार्णि-मणीनां वह्नौ कारणत्वयहे प्रक्ति-वैजात्वयारन्यतर-कल्पनं तद्ग्रहस्र नान्वय-व्यतिरेकाभ्यां व्यभिचारात्। अयार्गि-मण्यभाववति स्तोमविशेषे तृणं विना वहि-व्यतिरेकः तृणान्वये विह्निरित्यन्वय-व्यतिरेकाभ्यां तचैव स्तोमे तद्तरसक्ज हेतुसमवधाने(१) तृ खान्वयेऽवध्यं विहिरिति नियतान्वयेन रासभादिव्यावसेन तृणा-दिकारणतायह इति चेत्। न। तृणं विनापि वहि-रिति ज्ञाने सति विह्नियतपर्ववित्तित्वस्य कार्णातस्य यहीतुमशकातात् तृणाजन्ये वह्नौ मगोः कार्**ण**त्व-यह इति चेत्। न। व्यभिचारेण वही तृणजन्यत्वायहे तदजन्यतस्याप्ययहात् विद्वमाचस्यैव तदजन्यत्वाच । न च मण्यजन्यत्वेन तृण्जन्यत्वयहः, श्रन्योऽन्याश्र-यात्। यत् यच कार्णतायाहकं नास्ति तच व्यभि-

<sup>&#</sup>x27;वक्कीति, यभिचारेण हणाजन्यलं ग्राह्यमिति वक्किलाविक्किलं प्रत्येव मणिजन्यलग्रहो वाच्यः स च न समावति व्यभिचारादेवेति भावः। नतु हणस्य विशेषं प्रति न व्यभिचार इति विशेषमाग्रङ्मां तिन्निषेधति, 'न चेति।

<sup>(</sup>१) तदितरहेतुसकालसमवधान इति ख॰।

चारस्तद्रहपरिपन्छीति। तन। अवाधितनियतपूर्व-वर्त्तित्वाभावग्रहे तद्रहस्यासम्भवात् अभावग्रमायां भावज्ञानानुद्यादिति उच्यते। उक्तग्राहकैर्वहिनिष्ठ-कार्य्यतानिरूपितकारणतावच्छेद्करूपवच्चं तृणस्य तृ-णानष्टकारणतानिरूपितकार्यतावच्छेदेकरूपवच्चं वहे-वी अकार्याकारणव्याद्यतं रूपं परिच्छिद्यते न तु तृणत्वेन कारणत्वं वहित्वेन कार्यत्वं वा, तच्चोभययापि सम्भवति वहित्वेन कार्यत्या तदनुक्तच्याक्तियोगित्वेन च (श्रिणादीनां कारणत्या वहित्वावान्तर्जाति-

'उत्तेति, श्रन्यय-व्यतिरेको दो नियतान्ययश्चेकदति त्रिलाद्-बद्धवननिर्देशः । 'श्रकार्य्याकारणेति कार्य्य-कारणभाव-दत्यर्थः। न च उत्तव्यभिचारज्ञाने जाते कथमव्यभिचारक्पनियमगर्भ-चेतुताग्रह दति वाच्यम् । समानप्रकारकविरोधिज्ञानस्थेव प्र-तिबन्धकतया वणलावच्छिकस्य विज्ञज्ञ्यलावच्छिकदेतुतामायाति विज्ञलाश्रये वणलाश्रयव्यभिचाराग्रहणात् वणं विज्ञजनकमिति तदाश्रययोर्देतु-चेतुमद्भावग्रहस्तु स्थादेव गङ्गास्त्रानं विना श्रश्वमे-धात्स्वर्गदित जानतः "स्वर्गजनकं गङ्गास्त्रानमिति श्रुतिवाक्य-जन्यज्ञानवतः, श्रत एवाइ न व्यल्वेन चेतुलं विज्ञिलेन कार्य्यलं

<sup>(</sup>१) तदनुकू बग्रिमत्त्वेनेति ख॰।

विश्रेषेण कार्यतया वा तच विनिगमकमुत्तमेव।
त्रिष्ठ त्यारणि-मणीनामभावचये न कार्य त्रभावचयाभावे कार्यमिति अन्वय-व्यतिरेकाभ्यामभावचयाभावत्वेन त्यादीनां कारणत्वमिति न व्यभिचारः त्रभावाभावस्य भावपर्यवसन्तवादिति चेत्,
त्रभावचयाभावः किं त्याद्मित्येकव्यापकाऽन्य एव (१)
उत त्याद्मित्येकमेव, त्राचेऽभावस्य कारणत्विमिति

वेत्यन्यथा कार्य-कारणभावाग्रहेण हेतुलं कार्यलं वेति सामान्यत-एव प्रतिषेधेत । न चोक्तज्ञानस्य हेतु-हेतुमङ्गाविषयलं अनुभव-विस्द्विमिति वाच्यम् । त्यणिष्ठकारणतानिस्पितकार्य्यताश्रयलादे-रेव कार्यकारणभावलात् । न च कार्य्यतावच्छेदकलज्ञानं कार्य-ताविषयमेव नेति वाच्यम् । तदवच्छेदकलस्य तदाश्रयमाच्यक्ति-लार्यकलात् कार्य्यतावच्छेदकलविषयले कार्य्यताश्रयलविषयलिय-मात् । न चैवं त्यणिष्ठकारणताप्रतियोगिककार्य्यताश्रयलं ग्रद्यत-दत्येव कियतां, श्रियमविनिगमकगवेषणस्य सामान्यतोऽवच्छेदकलग्रहं विनानुपपत्तेः सामान्यतोदृष्टावतारे सत्येव परिग्रेषावतारादिति भावः । 'किं त्यणादीति श्रभावचयप्रतियोगिक्यासच्ययक्तिम्

<sup>(</sup>१) चाभावाभावत्वस्थेति ख॰।

<sup>(</sup>२) निं त्यादिप्रयेन यापनाऽप्येन एवेति ख॰।

किमायातं तृणादिकारणत्वे। दितीये तृणस्य नारणिमण्यभावाभावत्वं तदुभयत्वापत्तेः। एतेनाभावचये न
कार्यं तदभावे कार्य्यमित्यन्वय-व्यतिरेकाभ्यां तृणादिप्रत्येकस्य कार्णत्वयह इति परास्तम्। स्यादेतत्, मा
भूत्सहजप्रक्तिराधयप्रक्तिस्तु स्यात्, तथाहि वीहीन्
प्रोश्चतीत्यव कालान्तरकार्य्यानुक्रुले।ऽतीन्द्रियोऽतिप्रयः
प्रोश्चणजन्योऽस्तीत्युभयवादिसिद्धम्। स व्रीहिसमवेता न वेति संग्रये व्रीहिनिष्ठ एव वाच्यः कथमन्यथा प्रोश्चितानामेव तेषां कालान्तरेऽवधातादी

योगिताक दत्यर्थः, 'नारणीति सकलसाधारणैकानुगतधर्माभावात् प्रत्येकपर्यवसाने स एव दोषः दत्यर्थः, पूर्वमन्वययितरेकावच्छेदक-धर्मणैव तेनैकलिमित्युक्तं ददानीन्ननरूपेणान्वयाद्यनुविधानं कार्ण्यादृश्वलादिनेति विश्रेष दित भावः। वस्तुतस्त्वेवमनुगतधर्मण जनकले पूत्कारेण त्यणदिरेवेत्यादिसहकारिनियमानुपपित्तः श्रज-व्यजातीयस्वरूपयोग्यतावच्छेदकसमवधानेनेव फलोत्पित्तः। न च त्रणजन्यवस्त्रो पूत्कारो जनक दित वाच्यम्। गौरवेण जातौ सम्भवन्यासुपाधेरनवच्छेदकलात्। तस्नात् फलविरोधमन्नरेण सह-कारिनियमानुपपित्तः स एव त्यणदीनामन्योन्यविजातीयं जनकल-माचिपित तच्च जनकवैजात्यमिति नेच्छानुगतं हेत्तावच्छेदकं। श्रत एव त्यणद्यन्यान्यत्वेनायनुगतेन जनकलमपास्तिति सङ्गेपः। अभयसिद्धतामेव व्यवस्थापयितः, 'कथिमिति, तदेवासिद्धमित्यागङ्कते,

विनियागः, न च मन्त्राद्सिइस्तत्वमेव बीहिषु विशेषः, तेषां चिर्ध्वस्तत्वात्। ननु कथं प्रोक्षित-स्यैवावघातादावन्वयः " ब्रीहीनवहन्तीति श्रुतेस्तन्धा-वान्वयेऽप्युपपत्तेः। अय " बीहिभिर्यनेत " " बीहीन् प्रोक्षति " "ब्रीहीनवहन्ति" "पुराडाग्रीर्यजेतेत्वच यथा पुरे। डाग्रे प्रकत्यपेश्वायामवहतत्री ही गामवयवा-नुरुत्तिद्वारान्वयः प्रोक्षणे च यागार्थमुपात्तवीहिणां तथावधाते त्रीस्थाकाङ्कायां प्रोक्षितानामेवान्वयः बा-धकां विना भञ्दानां सनिहितविभेषपरत्वनियमात्. व्यक्तिवचनानां सन्तिहितविशेषपरत्विमिति न्यायात्, अन्यया प्रकर्णादिसनिहितत्यागे तदन्यसनिधिक-ल्पने गारविमिति चेत्। न। तर्ह्योकस्य दयं यच प्रोक्षणं तचावघाता न तु प्रोक्षणविशिष्टे यच रूपं तच रस इतिवत्, तथाच प्रोक्षणस्य प्रब्देन काला-'निनिति, ननु प्रोचिता दत्यच प्रोचणधंसस प्रतीतेः किं प्रोचण-ध्वंसजनकतायां तात्पर्यमथवा पूर्ववित्तिता प्रोचणखेति सन्दे विनि-गमकमनुमानमाह, 'प्रोचणखेति । न च घ्वंभहेतुतावादिनस्तद्र्यमुपा-दीयमानलमसिद्धमिति वाच्यम्। तद्र्यसुपादीयमानलेन विधीय-मानलस्य विवचितलात् उपादानपदस्य विधिवचनलात् तथाच तत्कयन्ताप्रवत्तविधिप्रतिपाद्यवादिति पर्यविसतं। श्रस्ति च "ब्रीहि-भिर्यजेतेति शुत्यनन्तरं कथमेतदित्याकाङ्कायामवहन्तीतितत्कथ-

न्तरकार्यजनकत्वाबाधनात् कथं तन्त्रवीद्वार्थमति-भ्यकल्पनम्। "प्रोक्षिता त्रीह्योऽवघाताय कल्पन्ते" इति वाक्यभेषात्मो स्रणविभिष्टस्यावघाते कारणताबे।ध-इति चेत्, ऋसु तावदेवं, तथापि प्रोक्षिता इत्यच भूते क्तानुशासनादतीतप्रीष्ठ्यो बीहाववघातान्वयः. तथाचावघाते प्रोक्षणध्वंसः कारणं न तु प्रोक्षणिन-ति। मैवम्। प्रोक्षणमवघातजनकम् प्रमाणतस्तद-र्थमुपादीयमानत्वात् अवघाते ब्रीहिवत्। न चासि-**डिः, अप्रोक्षितेऽवघाताभावादवश्यमवघातार्थः** प्रोक्ष-गोपादानात्। न च व्यापारं विना तथा सम्भवति। न च प्रोक्षणध्वंस एव व्यापारः, प्रतियोगिनाऽहेतु-त्वापातात्। अन्यया यागादावपि(१) तथा स्यात्। फलस्य च नियतसमयात्पत्तिकत्वमपूर्ववत् स्वभावा-देव भविष्यति। न च प्रोक्ष्णापलिस्रता बीहयस्तथा,

न्तायां प्रोचणविधिप्रदित्तस्त्रयाहीद्मेव विनिगमकं वाक्यभेषस्य पूर्वभावबोधन इति भावः। वस्तुतस्तु प्रोचतीतिविधिना प्रोचण-हेत्तुताप्रतीतेः वाक्यभेषाद्पि तद्धेतुलं प्रतीयते न ध्वंसस्त्रेति न हेल्सिद्धिरिति भावः। 'प्रतियोगिन इति, यथा चैतन्त्रया वच्छते।

<sup>(</sup>१) यागादेश्मीति ख॰।

निरन्वयध्यस्तलेनीपलक्षणस्या हेतुत्वात्, कुरुणा क्षेत्रमित्य तु कुरुज्ञानस्येतर्व्याद्यस्थेत्व्यवहार्जनकत्वं न तु कुरोः। अन्यथा यागापलिक्षता यज्जैव स्वर्गं फिलिष्यित किमपूर्वेण। न च देवदत्ताद्यशरीरं देवदत्तिविश्याजन्यम् जन्यत्वे सित तङ्गोगसाधनत्वात् तिनिर्मितअग्वदिति तिसिहिः, जन्मान्तरीयेरदृष्टजनकत्वा-भिमतेज्ञीनेच्छा-प्रयक्षेः सिह्नसाधनात्, तस्मात्योक्षणा-द्या भावभूतमितश्यं जनयन्त एव कालान्तरभावि-कार्यजनकाः प्रमाणतस्तद्धेमुपादीयमानत्वात् याग-चिकित्सावत्, स चातिश्यो लाघवात् फलसमानाधि-करण इति वीहिनिष्ठ एव तेन तत्समविहतत्वं वीहेः साक्षात्मन्वन्थात् पुरुषिनष्ठत्वे च वीहिणा साक्षात्मन्व-

<sup>&#</sup>x27;श्राचेति प्रायेणाव्यवहितकालहत्तीत्यर्थः, 'भोगेति। यद्यपि ज्ञानजनकलस्वैव सासर्थ्ये व्यर्थविभेषणता तथापि कश्चित्सुखी कश्चिहुःखीत्यादिवैचित्यानुपपत्तिरदृष्टं विनेति तर्कसूचनाय विभेषणोपादानं,
तिन्निमत्तेत्युपलचणं तङ्कोगसाधनेत्यपि विभेषणं द्रष्ट्यं, श्रन्यथा
साधनवैकस्थापत्तेरिति। 'भावस्तिमिति, श्रवातिभयग्राहकमेवोक्तयुक्तवष्टक्षेन भावस्ते पर्यवस्थित। यदा तथैव साध्यं कर्त्तव्यं यथाच न
साध्ये वर्थविभेषणता तथोक्तमधस्तादिति। 'फलेति फलोपपादकस्थ
फलसामानाधिकर्ष्यौचित्यादित्यर्थः। नतु लाघवं न विनिगमकं

स्थाभावात् परम्परासम्बन्धे गौरवात् न साक्षाद्वीहि समहितत्वं स्थात्। किञ्च या यहतप्रकार्थितया क्रियते स बाधकं विना तहतमेव तद्नुक्रुलमित्रायं जन्यति यथा याग-चिकित्से। अथ प्रोक्षणं पुरुषसम-वेतातिश्रयजनकं कालान्तरभाविकार्यजनकवे सित विहितत्वात् यागवत् अन्यया विधिविरोधादिति चेत्। न। क्रषि-चिकित्सादिना व्यभिचारात् अप्रयोज्ञकत्वे तेन विनापि विधिसम्भवात्। स च प्रति-व्रीहि नानैव। न चैवमेकब्रीहिनाशे फलानुद्यस्ता-वत्संस्काराणामभावादिति वाच्यम्। संस्कारत्वेन प्रयोज्ञकत्वे किञ्चित्समबधानेऽपि दण्डादिवत्वार्थसम्भवात्। अस्तु वा सकलब्रीहिनष्ठ एक एव। न चैकब्रीहिनष्ठ एक एव। न चैकब्रीहिनष्ठ एक एव। न चैकब्रीहिनाशे तन्नाशापत्तः, किञ्चदाश्रयनाशस्य व्रक्षादाविव

उभयपचमलात् यथा पलसामानाधिकर् य प्रकृते लाघवं तथेकले-नापूर्वं द्रायखरसादाह, 'किञ्चेति, प्रोचणं त्रीहिसमवेतातिप्रयजनकं तिन्द्रप्रलान्तितया क्रियमाणलादित्यवष्टभेन प्रक्रिसाधकस्य वल-वलादिति भावः। उक्तानुमाने सन्त्रतिपचं प्रकृते, 'त्र्रथेति, 'व्यभि-चारादिति तथाचासन्त्रतिपचितसुक्तानुमानमेव विनिगमकिमत्यर्थः, सामानाधिकरण्यलाघवानादरे विनिगमनार्थापन्यस्तानुमानसेवाप्र-योजकमिति लाघवसेव विनिगमकं वाच्यं तचैकलपचे सामानाधि- कार्यानाशकलादिति। उच्यते। श्रातशयग्राहकन्मानाल्लाघवसहकतात् स एक एव सिध्यति न नाना
पुरुषिनष्ठश्च तथा हि प्रोक्षणमपूर्वजनकं दृष्टद्वाराभावे
सित कालान्तरभाविफलजनकतया विहितत्वात् यागतदङ्गवत् कृष्यादौ दृष्टद्वारसभावात् न व्यभिचारा न
वाऽप्रयोजकत्वम्।याग-दान-हामादि-तदङ्गानामपूर्वजनकत्वे दृष्टद्वाराभावे सित कालान्तरभाविकार्यजनकतया विहितत्वस्यैव प्रयोजकत्वादन्यस्थाननुगमात्।
न च या यद्वतफलार्थितया क्रियते स वाधकं विना

करण्यस्थापि ताविष्ठशानालेन गुरुलात् अनुमानान्तरोपष्टमाचेन् त्यिभिमन्धायापूर्वं साधयित । अतीतप्रकारार्थमनुमानमास, 'अपूर्-व्विति, 'अपूर्वजनकं' अवधातानुकूलापूर्वजनकिमत्यर्थः, तेन निय-मापूर्वजनकतायास्त्रेनाम्युपगमान्न सिद्धसाधनिमिति भावः । 'दृष्टेति व्याप्तिः, दृष्टद्वाराभावे कालान्तरभावि यत्कार्यानुकूलतया यदि-दितं तत्त्तदकूलापूर्वजनकिमिति सामान्यसुखी द्रष्ट्या, अर्थसु 'दृष्टुन-द्वाराभावे सतीत्यस्थादृष्टान्यद्वाराभावे सतीति, प्रायश्चित्तं व्यभि-चारवारणाय 'कालान्तरित्यादि । न चैवं 'विद्यित्वादित्यधिकं, साधिनिष्ठापूर्वपदस्य धर्मपरतया निषिद्धकर्मणि व्यभिचारवारणाय तदुपादानादिति। 'क्रव्यादाविति, यद्यपि विद्यित्वाभावेनेव न तत्र व्यभिचारः तथापि प्रत्येकवर्णापायविभागविधिना वैष्यस्य क्रिवित्र- तज्ञतमेव तद्नुक्लं फलं जनयतीति नियमः, श्रमुवध-मुहिश्य प्रवित्ते श्येनयागादी व्यभिचारात् विपश्चे वा-धकाभावाच । नापि यदुहेश्चेन यत् क्रियते न तत् तच भाविकार्यानुक्क्षातिश्यजनकमिति नियमः, हविस्या-गादिभिक्यभिचारात् । ननु प्रोक्षितबीहिणा श्रदृष्टस्य जनितलादिहिष दव न तस्य पुनक्पयागान्तरं स्यात्

धानात् विह्तिपदस्य वजवदिनष्टाजनकपरलादा क्रयादौ विह्नि-तलगर्भहेतुगमनं द्रष्टवं। 'नियम दति, तथाच तदवष्टमात् प्रोचणं ब्रीहिनिष्ठातिश्रयजनकं ब्रीहिनिष्ठकालान्तरभाविषालार्थितया क्रिय-माणलादित्यनुमानात् सत्प्रतिपच इति भावः। 'प्रन्वधमिति, एतच तन्मते श्रसान्मते फालोपपादकमपूर्वे फालाश्रय एव कल्छात इत्यये वच्छमाणयुक्ता गयाश्राद्धापूर्वस्य पितरीव छोनापूर्वस्य ग्रचुनिष्ठलमेव, श्रत एव पञ्चमटीकापि इममधें सिद्धवदाह, पर्मतेऽपूर्वे वाचं श्रतो विधिप्रत्ययवाच्यस्य कार्यस्य कर्चन्विततयेव प्रतीतेः क्रतिसमानाधि-कर्णमेवापूर्वे, न हि खर्गकामो यजेतेत्यच यागविषयकं कार्यमि-त्यन्ये कर्त्तर्थाखातवाच्यमञ्चान्यः, भावनान्यिनेव तदन्यादिति, स्वर्गकामो थागविषयककार्यवानित्येव सर्वचान्वय द्रत्यसापूर्वाश्रयल-मगेऽपि द्ष्यांच्यमिति तन्ततेनेदस्तां, श्रसानाते दोषमाह, 'विपच-इति। न च फलसामानाधिकरण्यलाघवसेव विपचवाधकसिति वाच्यं। नानालगौरवेण तम्नाघवानादरलखोत्तलादिति भावः। 'यदुद्गेनेति या क्रिया यदिषया तिन्नष्टफलानुकूलातिग्रयजननीत्यर्थः। 'वर्हिष- विनियुक्तविनियागविराधात् उपयागे वा तज्जातीया-न्तरमणुपादीयेताविश्रेषात्। न। "ब्रीहीनवहन्तीत्य-चोक्तन्यायेन प्रोक्षितस्यैव बीहेरन्वयात् विधेर्दुर्जञ्ज-त्वात् यथा वर्हिस्तुगोति वर्हिष हविरासाद्यतीत्य व। यदा विचिचाः संस्काराः केचिदुदेश्यसहकारिण एवा-ब्रिमकार्यकारियाः यथाभिचारसंस्कारे। यं देहमुद्दिश्य प्रयुक्तः (१) तद्पेक्ष एव तत्सम्बद्धस्यैव दुःखं जनयति, तथा प्रोक्षणसंस्कारा अपि उद्देश्यत्रीहिस हकता एवाग्रिम-कार्य्यकर्तारः। यथा कारीरीजनितसंस्काराधारपुरुष-संयागाज्जलमुचामदष्टसमवधानं तथा प्रोक्षणजन्या-दृष्टवदात्मसंयागात् बीहीणामुत्तरिकयाविशेषाः कर्तः-कर्मसाधनवैगुण्यात् फलाभावस्तुत्य एव त्रागमिकत्वात् चारडा नादिस्यर्भस्या हवनीयादिसंस्कारना शकत्वश्रुते-र्व्यधिकरणस्याप्यपूर्वनाशकत्वम् । धर्मानाश्चे कर्मा-नाशापारगमनवत् निषिडकीर्त्तनवच । किच्च प्रोस-

दविति वर्ष्टिर्धागस्थेत्यर्थः, यदा वर्षिषो याग दविति यतिरेकदृष्टान्तः, तेन यथा वर्षिस्तृणोति वर्षिषि इविरासादयतीतिग्रब्दवन्तात् तम् विनियुक्तस्थापि विनियोगः तथाम न पुनस्पयोगः स्थादिति भावः। 'तज्जातीयेति, श्रनाकाङ्गाया श्रविभेषादिति भावः। 'जक्रेति

<sup>(</sup>१) प्रवत्त इति ख॰।

गाजन्यातिश्यो वीहिनिष्ठो न नाना श्रासिट तेरेन-साद्युत्तन्यायेन कार्य्योपपत्तः। नाप्येकः, एकिद्वा-श्रयनाशानां प्रत्येकमननुगमेन कार्य्यनाशे श्राश्रय-माचनाश्रस्य जनकलादेव वीहिनाशेन तन्नाशादपर-प्रोक्षितवीहोणामनन्वयापत्तेः। श्रय "वीहिन् प्रोक्ष-तीतीिष्तितियाश्रतेः क्रियाजन्येष्टफलभागित्वं वी-हेरेवावगम्यते, न चापूर्वस्य वीहिटित्तित्वम्, साक्षात्-सम्बन्धस्योत्सिर्गिकत्वादिति चेत्।न। धात्वर्थतावच्छेद-कसंयोगेन वीहिकम्मेतापपत्तेः।न च संयोगाविच्छन-एव व्यापारविशेषः प्रोक्षणार्थस्तयाच कथं प्रोक्षणीकदे-श्रस्य प्रोक्षणसाध्यतयान्वय इति वाच्यम्। संयोगस्यो-पत्तश्रणत्वेनापद्र्यत्वात् श्रन्यथा यामं गच्छतीत्यादै।

यित्तवचनात्यायेनेत्यर्थः, 'संयोगस्थेति। ननु प्रलस्थोपलचणले तत्तञ्चापारमाचस्थैव धालर्थले त्यज-गस्योः पर्यायतापत्तिरवच्छेदकीस्त्रतयोः
प्राचयोर्विभागसंयोगयोधित्वर्थप्रवेभे स्पन्दमाचस्याविभिष्ठस्थोभयधालर्थलात् कर्ममाचस्थैवोभयजनकलेन पतनादिवदवान्तरजातिमादाय
प्रार्थभेदस्य दुरुपपादलादिति। मैवं। यापारे उपलचणीस्त्रतस्थापि
पालस्य प्रतीतिविभेषणलादिष्ठसाधनलविधिपचे क्रियोपलचणस्थापि
दृष्टस्य ज्ञानविभेषणतावत् तदच प्रलविभिष्ठो यापारो यदि
वाच्यसदा प्रलविभिष्ठयापार्धीः भ्रव्दाद्पर्या प्रलोपलचित-

का गतिः, का वा सक्तून् प्रोक्षतीत्यादै। त वा धेय भ-क्त्यभावात्। किच घटं साञ्चालारे।तीत्यादे। क्रिया-जन्यसंस्कारादीनां घटावृत्तित्वात् संस्कारस्य स्वरूप-सम्बन्धेन घटरित्तलम् वहिमनुमिनातीत्याद्वित्। प्रयागसाध्रेव वा दितीयेति यदि तदा प्रक्षतेऽपि तथास्त । अथ प्रतिमादी प्रतिष्ठाजन्यं न यजमाना-हष्टं पूज्यत्वे प्रयाजकं भागादिना तनाभेऽपि पूज्यत्वात् तत्सचेऽपि चाग्डालादिस्पर्शेनापूज्यत्वात् अन्यधर्मी प्रत्यन्यधर्मस्यानुपयागाच। न च प्रतिष्ठाध्वंतस्त्याः तत एव उपजीव्यप्रतिष्ठाप्रयाजकत्वभङ्गापत्तेश्व। त-सात्रतिष्ठाजन्या असुर्थस्यशीदिनाश्या प्रतिमादि-निष्ठा शक्तिर्भ्यपेया इति चेत्, प्रतिष्ठाविधिना प्रति-मादी देवतासनिधिरहङ्कार-ममकाररूपः क्रियते ख-सादृष्यद्रिनिश्चचादौ इव ज्ञानस्य नाश्चेऽपि संस्कार-

व्यापारधीरित्युभयथापि फलांग्रेऽपि ग्रक्तेः क प्रतीतिवषयो येन पर्यायता विशेषणले प्रकृते कर्मलानुपपत्तेः कृष्णलं अपयेदित्यत्र फलविशिष्टधालर्थवाधादिध्यनुपपत्तेश्वानुगतिकतयोपलचणपच आन् श्रीयते न लन्यः कुतोऽपीति दिगिति भावः। ननु प्राप्य-संस्कार्थक-र्मणोरेवमविशेषे कर्मचातुर्विध्यं विरुध्येतित्यरुचेः संस्कार्रू पफलभा-गितयैव कर्मलिमत्याद्द, 'किञ्चेति, 'प्रयोगेति संस्काराभाव उपेचा-

सत्त्वात् अस्पृश्यस्पर्शादिना च तनाशः। अचेतन-देवतापश्चे च यथार्थप्रतिष्ठितप्रत्यभिज्ञानस्यास्पृश्यस्प-श्रोदिविर इस इक्षतस्य तथात्वम् "प्रतिष्ठितं पूजयेदिति विधिवलात्तत्रातसन्थानस्यावश्यकत्वादिति प्राचः।

नवास्तु प्रतिष्ठाविधिनैव तवाधेयश्रक्तिवदपूर्वान्तरं जन्यते तददृष्टवदात्मसंयागाश्रयस्य पूज्यत्वम् श्रस्पृश्य-स्यर्भेन तनाशे चापूज्यत्वमित्याद्यः ।

वयन्तु ब्रूमः "प्रतिष्ठितं पूजयेदिति विधिवाक्येन प्रतिष्ठायाः कारणत्वं न वेध्यते किन्तु सृतार्थकानुशा-सनादतीतप्रतिष्ठे पूज्यत्वं वेध्यते तथाच प्रतिष्ठाध्वंसः प्रतिष्ठाकाचीनयावदस्पृश्यस्पर्शादप्रतियोगिकानादि-काचसंसगीभावसहितः पूज्यत्वप्रयोजकः सचप्रागभा-

ज्ञानेऽपि तथाच प्रयोगादिति भावः। 'प्रतिष्ठाकालोनेति, न चास्पृष्णसर्प्राकालोनप्रतिष्ठयापि पूज्यलापित्तः, तच कर्मवेगुण्येन प्रतिष्ठाया एवासत्तात्। न चानाद्यन्तर्भावो गौरवं यावन्तोऽस्पृष्यस्पर्प्राभावास्तावदभावसित्तर्थेव पूज्यताप्रयोजकलसम्भवादिति वाच्यं।
तावदभावसित्तप्रतिष्ठाध्यंस्य हेतुले तावन्तोऽभावा श्रपि हेतव दति
ध्रुवं, तथाचानाद्यनन्तर्भावे साद्यभावानामपि जनकलमिति बह्ननां जनकले गौरविमत्यस्पजनकललाघवेन सादियावर्त्तनार्थमनादिपदोपादानात् यत्र होकस्या एव यक्तेर्जनकलसुभाभ्यामेवावच्छेदकाभ्यां

वे। त्यन्ताभावश्व कचित् (१) । कामिनीचरणाघातदेा-हदादिभिरभ्रोकपृष्णोत्कषेदभ्रेनादिष नाधेयभ्रक्तिसि-द्विः समयविभ्रेषाविच्छन्नचरणदेाहदादिसंयागध्यंस-स्थैव कारणत्वात् चरणाभिघाताद्याकष्टभागान्तरज-नितद्यादेव वा तदुपपत्तेः कालान्तरे पृष्णाद्युत्कर्षा-दृष्टशावयवापचयावश्यभावेन दृश्यभेदावश्यकत्वात्। नापि ताम्न-कांस्यादौ अस्तु भस्मसंयागादिजन्यभुडि-रूपा आधेयभक्तिः, तत्संयागध्यंसस्य संयागसमानका-लीनास्पृश्यस्पर्भादिप्रतियागिकयावदनादिसंसर्गाभाव-सहितस्य भुडिपदार्थत्वात्।

भस्मादिसंयागजनितः कांस्याद्यपभागकर्त्वेनिष्ठः सं-स्कार एव सुडिरित्यन्ये।

श्रीभमन्तितपयःपञ्चवादाविष समयविशेषाविष्ठ-नाभिमन्त्रणध्वंस एव व्यथाद्यपनायकः तत्तन्त्रन्त्रदे-

सिविशेषण-निर्विशेषणाभ्यां तचोपन्यस्तक्रमेण (२) सिविशेषणे गौरवं यच विशेषणापसारादत्यन्तानां स्वक्तीनां जनकलं तच तद्यावर्त्तनार्थं विशेषणपरिग्रह एव खाघवादत एव संसर्गेत्यणुक्तमिति खस्यमिति भावः। 'क्वचिदिति यच कदाप्यसृष्यस्पर्शे जात एवेत्यर्थः। न चैवं

<sup>(</sup>१) क्वचित् क्वचिदिति ख॰।

<sup>(</sup>२) उपन्यस्तरूपेग्रेति कः।

वतासिक्षिरेव वा। कलमवीजादीनामापरमाखत्मिक्षे तच चावान्तरजातेरभावे नियतकलमजातीयादिसिक्षिप परमाणुपाकजिवभेषादेव कार्य्यवित्तरूपादिसजातीयस्य पूर्वरूपविजातीयस्य परमाणा पाकजरूपादेरभयसिक्षत्वात्। यथा चि कलमवीजं यवादेर्जात्या व्यावन्तिते तथा तत्परमाणवाऽपि पाकजैरेव।
एवं माघकर्षणादिजनितात्परमाणुपाकपरम्पराविभेषादेव हैमन्तिकसस्योत्पत्तिः। एतेन लाक्षारसावसेकादेया व्याखाताः। निमित्तविभेषजनितपाकजात्तत्पलिवभेषः यथा हारीतमांसं हरिद्रानलसाधितमुपभागात्सचो व्यापादयित नान्यथा साधितमित्यादि। यच
च ताय-तेजावायुषु न पाकजा विभेषः तचेाद्ववानुद्वव-द्वव-कितन्त्वादया विभेषास्तदुपनायकादृष्टिन-

प्रतियोग्यप्रतीतिस्तस्प्रतिमाप्रतियोगिकास्पृष्यस्पर्धाभावादिति वाच्यं।
प्रतिमाया श्रभावविशेषणं न तु प्रतियोगिविशेषणलादिति भावः।
'परमाणुपाकजेति, न च विशेषो यदि खिक्तिकतः तदातिप्रसङ्गः
सामग्रविचित्रे जातिकतस्लस्सावित दति वाच्यं। कलमध्वंसादिकृपकारणभेदेनैव कारणवेजात्येन जातिकतस्वैव सम्भवादिति भावः।
'अङ्गवेति, श्रच यद्यपुद्भृतादेवोङ्गत दति सिद्धान्तस्वदाऽयं श्रतहुणसंविज्ञानवज्जनी चिरित्यवधेयं। न तयोरङ्गतादेवोङ्गतमिति सम्यक्

भ्रेषादेव। तुलादी चाधिवासनादिपूर्वकतुलारे। हण-सामग्री तुल्यस्य सत्यासत्यप्रितज्ञत्वसिहता प्राचीनध-म्मीधर्माफले जय-भङ्गी जनयति। यदा ऋहं निष्पापः पापवान्वेति तुलाधिरूढाभिश्रस्तज्ञानविश्रेषसिहता सा तथा, तदाहुः, "तांस्तु देवाः प्रपश्यन्ति स्वश्रेवान्तर-पूरुषः" दिति। अथ वा प्रतिज्ञाशुद्धाशुद्धी अपेश्य

कथमन्यथानुद्भृतादनुद्भृतानुत्यित्तिनियमः कार्यसाजात्ये कार्णसाजात्यक्त्यना च छात् श्रदृष्टनिमित्तकले दयछानुपपत्तेरिति । ननु
चितयमयसङ्गतमाद्ययोखलादिसामय्याः चिक्किले कालान्तरभाविजयादिजनकलानुपपत्तिरन्ते ज्ञापिकायाः सामय्या श्रपूर्वजनकले
मानाभाव दत्यखरसादाह, 'यदेति, सिन्धिश्चानेन विधिना तुलाछ्ढोऽयं निष्पाप दत्यादिज्ञानजन्यसंस्कार दत्यवधेयं। न च संस्कारछैर्यादन्यदापि तुलारोहेण जयाद्यापत्तिः, फलवलकच्यतयाऽन्यदा
तत्संस्कारनाग्रछापि कल्पनादिति। 'खेति, यच यच कार्यछ घटादेरभावस्तच दण्डादेरभाव दति कार्यस्वन्धाभावे देशिक्येव व्यापकता
यदा कार्याभावस्तदा दण्डाभाव दति कार्लिक्यां सामग्रीकाले व्यभिचारात्, एवं दण्डसन्वेऽपि चकाद्यभावेन घटाभावे व्यभिचारात् कथं
व्यापकतेति व्यभिचारवारणाय कार्याभावं विश्वनिष्ट, 'खेतरसक्तलसम्पत्ताविति, तेन दण्डेतरसक्तलसम्पत्ती सत्यां यच घटाभावस्त्वन

<sup>(</sup>१) खस्यैवान्तरपूरुष इति ख॰।

तया धर्माधर्मी जन्येते ताभ्याच्च जय-पराजया, सत्यासत्यप्रतिज्ञाभिश्रस्ततुलाराहणस्येष्टानिष्टपलत्वेनार्थताविधि-निषेधात् "श्रभिश्रस्तः सत्यप्रतिज्ञो विजयकामसुलामाराहेदसत्यप्रतिज्ञो न तुलामाराहेत्"
द्रति श्रुतेद्वयनात्। यद्दा तया देवतासन्निधः क्रियते
ताश्च कर्मानुरूपं लिङ्गमभित्यञ्जयन्ति । कस्तर्हि
श्रित्तपदार्थः (१) कारणत्वम् तच्च स्व-स्वयाप्येतरस-

द्खाभाव दित न यभिचारः, तावित क्रते चाप्रसिद्धः द्खेतर-सक्तसम्यपितानां चक्रभम्यादीनां सम्पत्ती घटाभावाप्रसिद्धेरत-उक्तं 'ख्यापित, तथाच चक्रभम्यादीनां द्ख्याप्यतया तदितर-काखीनकार्याभावं प्रति यापकलमस्येव द्खाभावस्य, यापलञ्च खप्रागभावयापकाभावप्रतियोगिलं, यापकलन्तु काखिकमिति भावः। त्रच वदन्ति खेतरपद्स्य खेतरतत्कारणपरलं वा, खेतरमाच-परलं वा, त्राद्ये त्रात्मात्रयलं, त्रन्येऽसम्भवः घटाद्युत्पत्ती वेमाद्यसम-वधानात्। किञ्च यच खमप्यस्ति तच खेतरसमवधानमप्यस्तीति तच कार्याभावाप्रसिद्धः। न च खेतरसमवधानेन खासमवधानं विवचितं, त्रजनकसाधारण्यात्। न हि यच खाभावे कार्याभावः तच न खाभाव दित सम्भवति, तथाच वेन्तेऽपि घटं प्रति हेत्तापातः। त्रपि च कुलालिपित्रपेवं घटजनकतापत्तिः। किञ्च दिगादिहेतावयाप्तिः

<sup>(</sup>१) प्रातिपदस्यार्थे इति ख॰।

## क्र क्रम्मती () कार्याभावयापकाभावप्रतियागितम्।

कार्याभाववित देशे काले वा तदभावाभावात्। श्रिप च यत्र कार्यान् भावस्तत्र दण्डाभाव इति नास्ति दण्डावयवे घटाभाववित दण्डान् भावाभावात्। श्रत्र ब्रूमः। ख-खद्यायेतरपदेन कार्यप्रागभावव्याय-प्रागभावप्रतियोगिसकलसम्पत्तिः विविचितेति नासङ्कृतितं सकलपदं, न वा कारणपरं, व्याप्तिश्च कालिकीत्युक्तं।

यत्तु खसमवधानेऽपि खेतर्सकलसमवधानमित्यादि। तत्तुच्छं। यत्र खेतर्समवधाने कार्याभावस्त्र खाभाव दत्यत्र काचित्क-तादृशाभावप्रसिद्धीव व्यभिचाराभावात्। न हि खेतर्सकलसमव-धानं यत्र तत्र कार्याभावनियम-दति ब्रूमः येनोक्तस्थले कार्या-भावाभाव उद्दिश्येत। त्रत एवाजनकतातिव्याप्तिशङ्कापि न तत्रो-क्रनियमाभावात्।

यदिप कुलालिपितुरित्यादि, तदिप न, दूरं हि कारण-सामान्यलचणं तथाच कुलालिपित्वनान्यथासिद्ध्वेऽिप कुलालिन तस्यापि जनकतयाऽितव्याष्ट्रभावः। न च कुलालिपित्वेन जनक-लापितः, यस्य कार्याभावश्यापकाभावप्रतियोगित्वं तस्य इतुलसेव लचणार्था न तु यदविक्त्वाभावप्रतियोगित्वपर्यन्तिमित्यापादका-भावात् येन केनािप रूपेणोक्तधर्मवलस्वेव जनकलस्वरूपलात्। न च दण्डरूपादावन्यथासिद्धेऽितव्याप्तिः, तस्य स्व-स्वव्याप्येतरदण्डसम्पत्तावेव कार्याभावाभावेनोक्तरूपाभावात्। श्रत एव दण्डलमिप निराक्षतं

<sup>(</sup>१) ख-खवाप्येतरसक्तकार्यसम्पत्ताविति कः।

तत्र तद्यापाप्रसिद्धेः। न चैवं नित्यमात्राध्याप्तिः, त्रये निरसनीयलात्, ज्ञानं प्रत्याकाप्रस्य कार्यामावव्यापकामावप्रतियोगिलमेव नास्था-काण्यामावासभवात्। न च प्रब्देऽप्येवमहेत्तापितः, त्रये निरस्य-मानलात्, गन्धं प्रति रूपप्रागमावादीनान्तु स्व-स्वव्याप्येतरसकल-मगन्तो यत्र कार्याभावस्त्रत्र स्वप्रागमावाभाव एवोत्पन्नपुनर्त्यादस्यले दृष्टो न तु व्यापकप्रागमावाभावो व्यापकप्रागमावानां तत्रापि सन्तात्। कार्याभावव्यापकाभावप्रतियोगिलन्तु तादृण्याभावप्रतियोगितावच्छेदकाविक्ष्यलं तदिस्त स्वप्रागमावस्य न तु तद्यापकप्रागमावस्थित नातिव्याप्तिः। यदा त्रनन्यथासिद्धलमिहापि सच्चणे दियमतो न कुलालिपत्रादिस्तितप्रसङ्गः।

यतु नित्यस्वात्वादि रित्यादि, तन्न, यदविक्त्नाभावयापकाभावप्रतियोगितावक्केदकाविक्त्नलस्य हेतुलक्ष्पलादिस्त चात्मलाविक्किन्नाभावस्य ज्ञानाभावायापकलेऽपि गुणलाविक्त्न्नाभावं प्रति समवायिलाविक्त्न्नाभावस्य व्यापकलं, श्रस्ति च दिक्कालयोस्नलाविक्किन्नाभावस्यायापकलेऽप्याधाराभावलेन तदभावस्यापि कार्याभावयापकालमत एव ज्ञानं प्रत्याकाग्रमहेतुः केनापि कृपेण तदभावस्य
कार्याभावायापकलात्, यदभावस्य येन केनापि कृपेण यिकिचिदूपाविक्तन्नयत्कार्याभावयापकलं तस्येव तद्धेतुलिमिति प्रकृतलचपूपाविक्तन्नयत्कार्याभावयापकलं हेतुतावक्केदकमिति प्रकृतलचपार्थलात् । न चेवमात्मलं हेतुतावक्केदकमिति प्रकृतलचसाम्यसामग्रीत एव कार्यं न तु विभेषसामग्री कार्यविमिति वास्यं।
तत्त्वार्यं प्रति स्वस्त्रसमवायितयैवात्मलपर्यवसानात्। न च सम-

## अय वा यच कार्याभावव्याप्यता इतराभावाविच्छना

वायिकार्णतावच्छेदकं कथं समवायिलमिति वाच्यं। समवायि-कार्णलस्य विभिष्टस्थानवच्छेद्यलात् गौरवात् नीलघटलवत् श्रिपितः समवायिलावच्छेदेन कार्णलमित्यत एव तत्समवायिकार्णं भवति।

वस्त्रस्त यदेतदाताल-दृढदण्डलादिकं कारणतावच्छेदकं तत्कार्याभावव्यापकाभावप्रतियोगितकारणलिमिति मते न किन्तु सहकारिवैकच्छप्रयुक्तकार्याभाववन्तं हेत्विमिति पचे तेषामेव सह-कारिविर हप्रयुक्तकार्याभाववन्तावच्छेदकतात् न हि नियतपूर्वविति-त्वकारणलपचेऽपि दृढदण्डलं कारणतावच्छेदकं, किन्तु दण्डलमेव लाघवात् किं बद्धना प्रमेयलादेरि तदा हेत्तावच्छेदकतापन्तेः तसात् सहकारिवैकच्छेत्यादिकारणतापच एव तदवच्छेदकमिति समवायिलाधारलावच्छिन्नाभावस्य कार्याभावच्यापकले सहकारि-वैकच्छेत्यादेरातमलादवच्छेत्वले न कोऽपि विरोध इति सर्वं सुस्तं।

यनु घटाभाववित दण्डावयवे दण्डमत्वात् व्यभिचार इति, तन्न,
कार्याभाववित यसम्बन्धाविक्तनो यदभावः तसम्बन्धाविक्तनस्य
हेतुलक्ष्पलात् श्रस्ति च घटाभावव्यापको यो दण्डमंमगीभावः म
दण्डावयवेऽपि, न चेदेवं तदा यच धूमो धूमावयवे तच वज्ञ्यभावात् धूमे विज्ञव्याप्तिरपि न स्वादित्यक्तमधिकेनेति। निवदं
कारणलमतीन्द्रियघटितमकक्तममन्तिगर्भतया दुर्गहं प्रत्यचस्वाप्रद्रत्या साध्याप्रसिद्धादिना मानान्तरस्थाप्रद्रत्तेरित्यस्वरसादन्यदेव
तक्तचणमाह, 'श्रथवेति, यच कार्याभावव्याप्यता इतराभावसहकाराविक्तिना तदविक्तनं कारणं तदविक्तनलं कारणलिमिति यावत्,

तत्कारणं वीजेऽङ्गराभावव्याप्यता न वीजत्वेनाविद्य-द्यते इतरसमवधाने सित वीजादङ्गरसम्भवात्। किन्तु इतराभावेनाविद्यते इतराभावे वीजस्याङ्गराभाव-नियमात्। शिलाशकले त्वङ्गराभावव्याप्यता शिला-त्वेनाविद्यते।

तेन यच द्रामावलं तच घटामाव इति द्रामावलनिष्ठघटा-भावयाप्ती दण्डाभावस्रिवावच्छेदकतया जनके दण्डाभावादावति-चाप्तिः वीजलेन कार्याभावव्यापे जनकलार्सभवश्च न सम्भवति तत्र दण्डाभावसहक्रतलखानवच्छेदकलात्, एवञ्चाचे 'वीज-वीजलपदे वीजल-वीजललपरे, 'इतराभावेन' इतराभावसहक्रतलेने त्यर्थः, 'भि-बालेन' प्राचाललेनेत्यर्थः। श्रव वदन्ति कार्याभावः तज्जनकार्यभावो वा, तदभावमाचं वा, त्राद्ये श्रात्माश्रयः, श्रन्धे श्रिलायामङ्करस्थ संयोगवृत्त्या सत्त्वेन तचापीतराभावसहक्रतिश्वलावस्य कार्याभावया-प्यवादिति। श्रव ब्रूमः। उत्पत्तिकाली नसम्बन्धाविक्किनकार्याभाव-थायलं विविचतं, त्रत एवाग्रिमलचणेऽनुत्यत्तिथायविमखेव वच्छति, एवच्च संयोगादिसम्बन्धस्थोत्पत्त्यननारकासीनतया तदवस्किना-भावमादाय प्रिलादौ प्रमङ्गः, उत्पत्तिकालीनञ्च सम्बन्धोऽयमेव कार्णतासमवायस तदविक्तिकाभावो नाङ्करस प्रासायां किन्तु तदविक्स्निकार्याभावः समवायिनि वीजादौ च दयञ्च कार्ण-मेव। न च कारणतागर्भतयाताश्रयः, कारणताया श्रिप सम्ब-अलनेव ज्ञानात्। वस्तुतस्तु वीजादङ्कर दतिप्रतीतिवसादवध्य-

## यदा अन्यासमवधानाविच्छन्नकार्यानुत्पत्तिव्याप्यतं कारणत्वम् रासभादेः स्वत एव कार्याभावव्याप्यता

विधमङ्गावलचणः खरूपसम्बन्ध एव विलचणः कार्य्य-कार्णयो-साताम्बन्धाव चिरु न कार्याभावश्व कार्णे इतराभावाव चे देन खरूप-योग्ये तु तादृशस्त्रह्मसम्बन्धाभावादितराभावानविक्तन एव तादृश-कार्य्याभाव इति काय्यतिप्रमङ्ग इति सर्वमवदातं। श्रत एव वीजा-द्कुर द्रत्यादी इतुतायामपि पञ्चमी निर्देशसमावेन तादृशप्रती-तादृ प्रप्रती तेरवध्यवधिमङ्गावविषयलापर्याप्ती तेरवध्वधिमद्वावेन प्रतीतेरवम्यमवध्यवधिमङ्गावगोत्तरलनिय-वीजादङ्करोत्पत्तिरिति मादिदं खचणमपहायाधिमखचणे कार्यादुत्पत्तीत्येव कण्डरवेणा-भिहितं। न हाङ्कर द्वीत्पत्तिरपि सहेतुका येन तचापि हेतु-पञ्चम्यन्तलेन कल्प्येत । श्रत एव कुसुमाञ्जलिप्रकाग्रे उत्पत्तिगर्भ-कादाचित्कलं सहेतुकले जिङ्गं, श्रतो नोत्पत्तौ व्यभिचार दति स्फुटमेवास्ति। न च खरूपदयमेव खरूपसम्बन्ध इति कथं तचा-यातिप्रसङ्गो वारणीयः इति वाच्यम्। घटे पटाभाव इति प्रतीति-बत्तेन प्रतियोगिललचणखरूपसम्बन्धविग्रेषवदवध्यवधिमद्भावस्थान्-भविसद्भतया दुरपद्भवलात्, श्रन्थथा एवं विधविक खेन वज्जवाक् खी-भवेदिति। किञ्चैवं यदि न कल्योत तदाग्रिमखचणेऽपि का गतिः नियतपूर्ववित्तिलयोरप्रकायहलादित्यनुपद्मेव समुटीभविष्यति ।

केचिनु कार्य्याभावः कार्य्यनियतपूर्ववर्त्तिलाभावः च तु ग्रिजायां ग्रिजालेनावन्त्रियते वीजेऽन्यासहरूतवीजलेन, श्रत एव कार्य- श्रन्यासमवधानस्य वैयर्थ्येनानवच्छेद्कत्वात्। श्रनन्यथासिडनियतपूर्ववित्तिजातीयत्वं वा तत्त्वम्, श्रन्थयासिडलच्च विधा, येन सहैव यस्य यं प्रति पूर्ववित्तित्वमवगम्यते यथा घटं प्रति दण्डरूपस्य। श्रन्थं
प्रति पूर्ववित्तित्वे ज्ञात एव यं प्रति यस्य पूर्ववित्तित्वमवगम्यते यथा शब्दं प्रति पूर्ववित्तित्वे ज्ञात एव
ज्ञानं प्रत्याकाशस्य। श्रन्थच क्रुप्तनियतपूर्ववित्तिनएव कार्य्यसम्भवे तत्सद्दभूतत्वम् । यथा गन्धवित्त
गन्धानुत्पादात् गन्धं प्रति तत्प्रागभावस्य नियतपूर्ववित्तित्वकत्यनात् पाकजस्यने गन्धं प्रति रूपादिप्रागभावानामन्यथासिडत्वम् । एतत्चितयव्यतिरेके

नियतपूर्ववर्त्तितागर्भतया तावन्माचमेवान्यसुखं जचणं जिचिति व्यतिरेकसुखे ऋपि जचणे परित्यच्य तदेव ग्रेषसिद्धान्तयति, 'श्रन-न्यथेतीति वदन्ति ।

'श्रनन्थयेति, श्रनन्थयासिद्धले सति कार्य्यजातीयपूर्ववर्त्तिल-यापकताधिकरणताप्रतियोगिलिमित्यर्थः। तेन यत्र घटपूर्ववर्त्तिलं तत्र दण्डाधिकरणलिमिति य्यभित्तारेऽपि यत्र घटायवहितपूर्व-वर्त्तिलं दत्यव्यभित्तारात् सर्वं साध्विति भावः। श्रत एवायवहितपदं विशिष्य नोपात्तं नियतपदादेव तक्षाभादित्यवधेयं। न च वैयर्थ्या-देव तदनुपादानं, तथा सति चिरध्यसेऽपि यागादौ खर्गेष्टसाधन- नियतपूर्ववित्तित्वं कारणत्वम्, यागापूर्वयोस्तु यागपूर्ववित्तित्वंऽवगते न त्ववगम्यमाने, यच जन्यस्य
पूर्वभावेऽवगते जनकस्य पूर्वभावेऽवगम्यते तच
जन्येन जनकस्यान्यथासिडिः, यच च जनकस्य तथात्वेऽवगते जन्यस्य पूर्वभावावगमः तच तद्द्वारा तस्य
जनकत्वमेव, दण्डसंयोग-भ्रमणयोस्तु युगपदेव पूर्वभावित्वग्रहः । स्वस्वानन्तरात्यत्तिकसकत्वसमवधाने
सत्यपि यस्याभावात्कार्य्यं न जायते सति तु जायते
तज्जातीयं प्रति तद्नन्यथासिडम् अनन्यथासिडनियतपूर्ववित्तित्वं कारणत्विमत्यन्ये । तन्त । ईश्वर-तद्बुद्धादौनामसंग्रहात् तद्यातिरेकस्य तत्समवधानव्यतिरेकस्य
वा अभावात् । कार्यस्यान्यथानुपपद्यमानताव्यवस्था-

तश्चानुपपत्त्यभावात् तदनुपपत्त्याऽपूर्वं न कल्छोतेति वच्छमाणलात्।
न च चिरध्यस्तकारणं व्यापारव्याप्तमितिव्याप्तेस्त्रचापूर्वकल्पनं न
द्वत्तयुक्तेरिति वाच्यम् । तचापि व्याप्तावप्रयोजकलग्रद्धायां श्रव्यव-धानगर्भकारणताया एव विपचवाधक्तमत्त्वेनोक्तपर्यन्तस्थावश्यकलात्।
न चापूर्वकल्पेनेऽपि यागस्य स्वर्गाव्यवहितपूर्ववर्त्तिलारचणात् कथसुक्तयुक्त्याऽपूर्वकल्पनमिति वाच्यम्। स्विसिद्ध्विरोधिचणानन्तरितलस्थाव्यवधानपदेन विवचिततया श्रपूर्वकल्पनया वागाधिकरणका-

<sup>(</sup>१) पूर्व्वतित्तित्वगत इति ख॰।

ष्यत्वं वा अनन्यथासि बलम्। नन्वेवमितिरिक्त शक्ती साधक-वाधकप्रमाणाभावानित्यं संग्रयः। न च सा-धकाभावस्य बाधकत्वम्। बाधकाभावस्यापि साधक-त्वादिति चेत्। न। साधकाभावेन वहावन्यच सि-द्वातीन्द्रियधर्माभावसाधने लाघवं बाधकाभावेनाती-न्द्रियधर्मासाधने च गौरविमिति साधकाभावात्तद-भाव एव सिध्यतीति। परमप्रयाजनमनुमानस्यापवर्गः "श्राता वा श्रोतयो मन्तयो निद्धासितयः साम्रात्कर्त्तव्यः" इति श्रुतेः, स च समानाधिकरणदुःख-प्रागभावास इटितदुः खध्वंसः । ननु नासौ पुरुषार्थः श्रतीतदुः खध्यं सस्य सिडत्वात् श्रनागतदुः खस्य ध्वंस-यितुमश्रकातात् वर्तमानस्य पुरुषप्रयतं विनैव वि-रेाधिगुणनाम्यत्वात् अतीतदुःखवत् हेतूच्छेदे पुरुष-व्यापारः प्रायश्चित्तवदिति चेत्। न। तत्विं हेतू च्छेदस्य

खसापि स्वर्गाच्यविद्यतात् स्वजनकाधिकरणलानधिकरणलाभ्यामेव रचणस्य कार्य्यसिद्धानुकूललाननुकूललात्। यदा यत्र घटाधिकरणलं तत्र दण्डाधिकरणचणोत्तरलिमिति नियम उत्तरलस्य पूर्वलिनिरूप्य-लात् पूर्वलस्य नियभः एवं मत्यव्यविद्यतपदमधिकं प्रयोज्यं प्राग्व-त्तदिन्यतपदात्तद्खाभात्, तत्र्यचेपप्रयोजनन्तु उक्तक्रमेणापूर्वकस्य-नादिरेव। न च यत्र स्वर्गाधिकरणलं तत्र यागाधिकरणाय्यव- सुख-दुःखाभावेतरत्वेन खताऽपुरुषार्थत्वादनागतानु-त्यादमुहिप्रय क्रियमाणत्वाच । यथा तच दुःखानुत्पादः पुरुषार्थस्तथेहापीति विविधितम्। अथानुत्पादस्य प्रागभावत्वेनासाध्यत्वात् फलान्तरस्याभावाचानन्य-गतिकतया कण्टकनाशवत् दुःखसाधननाश एव स्वतः पुरुवार्थस्तथेहापीति वा उभयथापि दृःखध्वंसस्यापुर-षार्थत्वमेव। न च तथारिप पुरुषार्थत्वमिति वस्थते। मैवम्। दुःखान्तरभ्वंसस्यायत्नसाध्यत्वेऽपि ताहण-दःखध्वंसस्य मिथ्याज्ञानाच्छेद्दारा पुरुषप्रयताधीन-तत्त्वज्ञानसाध्यत्वात्, तथाहि तत्त्वज्ञानात्सवासनिम-व्याज्ञानाभावे देवानुत्यत्ती प्रष्टत्यभावेऽदृष्टानुत्यत्ती जन्माभावे ताहणदुः खध्वंसे। भवति। श्रय चरमद्ः खे उत्पन्ने तर्द्धंसस्तज्ज्ञानादेव भविष्यति तदनुत्पादे च तत्त्वज्ञानाद्पि न स्यादिति चेत्। न। प्रतियागिवत्त-चज्ञानस्यापि तडेतुत्वानु च्यवद्भये। रपि कारणत्वात्

हितोत्तरचणलिक्यसभावात्तद्यचेपः खाङ्गमय्यवधायकिमिति न्या-येन तथा नियमात्, ऋत एव तथा नियमरचार्थमपूर्वकच्यनं। न चैवं तच ध्वंसखापि खाङ्गतया तेनापि तथास्त्रनियमनिर्वाहाद-पूर्वकच्यनं, तेन तथा नियमनिर्वाहेऽपि विरोधान्तरेण तज्जन-कतायां यागस्थानन्यथासिद्धलमविरोधेन तत्परीहारादित्यपूर्वे

तेन विना तद्नुत्यत्तेः। श्रत एव गुकस्य तत्त्वज्ञानमु-त्यनिमिति तस्य तद्धंस उत्पन्नो नासादादीनाम्। तच दुःखं नोत्यन्नमस्ति तेन स ध्वंसी नास्मदादीनामिति चेत्, अनादौ संसारे तत्कुता नात्यनम्, खकारणाभा-वादिति चेत्। न। अन्वय-व्यतिरेकानुविधायिनस्तत्त्व-ज्ञानादन्यस्यान्विष्यमाणस्याभावात्। मुक्ती स ध्वंसा-ऽस्येव तिसान् सित मुक्तिरस्येवेति स मुक्त्याद्वे।-त्याद्य इति सर्वाभ्युपगतम् मुक्तिः सा अन्या वा। नन्वेवं ध्वंसार्थं दुःखमुपादेयं तदनुत्पाद्य ध्वंसानुत्पादादिति चेत्, सत्यम्, पुरुषार्थहेतुत्वेन लेाके दुःख-तत्साधनया-र्पि उपादानदर्शनात् अनागतकुमानाशार्थं मुद्ररादी प्रवृत्तिदर्शनाद्नागतदुःखध्वंसार्थमपि प्रवृत्तिः। चर्म-दुःखध्यंसी न दुःखध्यंसत्वेनीहेश्यः(१) श्रयतिसिंह-

वच्यते । वस्तुतस्तु नियमस्तस्यमवधाननियमः तस्यमवधानन्तु तस्यमवधानविरोध्यभावः तदिरोधी च ग्रुद्धस्तसम्बन्धाभाव इति तत्तं। श्रत एव कुलालिपताष्यन्यथासिद्धत्वेन वारणीयोऽन्यथा कुला-लेन व्यवहितलाद्यवहितपूर्वविर्त्तिवेनेव तिन्नरासे तद्वारणाया-न्यथासिद्धिने स्वीकियेत । वस्तुतस्तु उभयथापि नियमो यदा कार्य्याववहितपूर्वचणस्तदा दण्डो यदा घटस्तदा दण्डाधिकरण-

<sup>(</sup>१) चरमदुःखध्वंसो गोदेग्ध इति कः।

दुःखान्तरध्वंसवदपुरुषार्थत्वादिति चेत्। न। समा-नाधिकरणद्ः खप्रागभावास इष्टत्तिद्ः खध्वं सत्वेन त-स्योदेश्यत्वात् दुःखासिभन्नसुखवत् तस्य च पुरुष-प्रयत्नसाध्यत्वमेवेत्युक्तम्। एतेन दुःखध्वंसत्वमेव माध-त्वम् तत्तदातमयावद्दुःखध्वंससम्बलनद्शायान्तु तथा व्यपदेशः प्रतिपुरुषं दुःखध्वंसस्तोमस्य व्यक्तिस्थानीय-त्वात् तेनाभावे सम्बलिते अन्धतमसपदप्रयागवत् यथा सम्बन्तित एव दाविति बुद्धि-व्यपदेशौ प्रवित्तरिप सम्बलनाथैमित्यपास्तम् । मिलितानामसाध्यत्वात् मेखकस्थानतिरिक्तत्वेऽतिप्रसङ्गात् अतिरिक्तत्वे जन्यस्य धंसारुत्तेः अजन्यस्य पुरुषार्थतस्रतेः अन्धतमसादौ तथा सम्बल एव प्रयागात्। एतेन संस्काराजनक-भागविषयदुःखध्वंसः संस्काराजनकानुभवभवध्वंसे। वा मुक्तिः, न चातिव्याप्तिः, जनकत्वस्याजनयत्यपि भावादिति निरस्तम्। अपुरुषार्थत्वात्।

चणोत्रसचण इति याद्यः कालिकयाप्तेश्च तथैव पर्यवमानात्, नियमोऽवायमावस्याच कार्य्यपूर्वचणे यस्यापर्यवमानमित्यन्ये। पूर्व-वर्त्तिलञ्च प्रागभावाविक्त्वसमयहत्तिलं प्रागभावस्य विभेषणं येन प्रागभावेऽतियाप्तिः किन्तु तदुपलचितकालविभेषहत्तिलं कालस्य च स्थूलस्य हेतुलं श्रधिकरणतायास्त्रचैव सम्भवात् श्रधिकरणलेनैव अन्ये तु दुःखप्रागभावासहरुत्तिदुःखसाधनध्यंसे।

सोधः खोकेऽहिकण्टकादिनाणस्य वैदिके प्रायिश्वतादी

पापनाणस्यानन्यगितकतया दुःखसाधनध्यंसत्वेन पुरु
पार्थतात्। अयाहिकण्टकादि पापं वा नाग्यताम्

तेन तज्जन्यं दुःखं न भवतीति दुःखानुत्पादमुहिष्य

प्रवृत्तेदुंःखानुत्पाद एव प्रयोजनम् न तु दुःखसाधना
भावः मुख-दुःखाभावेतरत्वादिति चेत्। न। दुःखा
नुत्पादस्य प्रागभावत्वेनानादितया असाध्यत्वात्।

न च तत्पालनं साध्यम् पालनं हि न तत्स्वरूपं तस्या
साध्यत्वात्। नेत्तरसमयसम्बन्धः अभावे सम्बन्धि
दयातिरिक्तस्य तस्याप्रामाणिकत्वात् अनभ्युपगमाच।

नापि सम्बन्धिदयस्वरूपं साध्यम्, प्रागभावस्यापि

असाध्यत्वात् समय-तदुपाध्योश्र प्रयत्नं विनैव सिद्धेः।

तस्य जनकलात् चणस्य चापूर्वविक्तितात् तस्य च तादृग्रचणदृत्तिलमस्येव। प्रागभावस्य न प्रतिजनकोऽन्योन्याश्रयात्, नापि विनाग्यभावे विनाग्रस्य प्रागभावगर्भतयाऽन्योन्याश्रयादुत्पित्तगर्भतया तन्निवैचने चोत्पत्तेः स्वसमानकासीनपदार्थप्रतियोगिकध्यंसानाधारसमयसम्बन्धस्वपत्वेऽन्योन्याश्रयात्। नापि प्रतियोग्यन्यूनानितिरिक्तकासीनावधिकसामिथकं यावत् परन्वाश्रयसमानकासीनकादाचित्काभावतया तिस्ववैचनं प्रस्वयकासीनपरमाणुकियाग्रगभावाद-

श्रय दुः वे देवाद्यया तदभावे इच्छा तया दुः वसाधने देवात् तदभावेऽपि इच्छा तया तत्साधने प्रवित्तिरित चेत्। न। यदिच्छया यत्साधने यस्य प्रवित्तित्तस्यैव त-

वाष्ट्रापत्तेः किन्त् गन्धानाधारसमयानाधाराभावः। न च तादृश-समयाप्रसिद्धिः, गन्धवत्तं खाधिकरणानधिकरणसमयदित्त कादा-चित्कमाचरित्तजातिलात् चैचरूपवदित्यनुमानात् तसिद्धेरिति। श्रव वदन्ति भवतु यथा कथि चिदेवं गन्धानाधारसमयसिद्धि-स्तदनधिकर्णलं प्रागभावस्य कथं यास्त्रं, न हि तत्र प्रत्यचमागमो वा समावति, ऋनुमानन् समावेत् तिसिद्धुत्तरं तथाचानुमान-प्रवत्तौ प्रागभावलेन धीसासाञ्चानुमानप्रवत्तिरित्यन्योऽन्यात्रयः। किञ्चोतं यदि प्रागभावलं तदा गन्धानाधारसमयो नास्तीति श्रवधारितमतो मौमांसकादेर्घटो भविष्यतीति प्रत्ययानुद्यापत्तेः विद्यमानप्रागभावप्रतियोगिलस्वेव भविष्यत्वात् । ऋपि च यद्युक-प्रागभावाविक्तिममयमलं हेतुलं तदा घ्वंससाहेतुकतापत्तेः तद्या-गभावो हि प्रतियोगी तलागभावो वा, त्राह्ये त्रभावपद्वैयर्थं गन्धानाधारसमयानाधारमात्रस प्रागमावतया व्यावन्धीभावात्, श्रन्धे धंसजनकस्य प्रतियोगिप्रागभावाविक्किनेऽसत्तात्। न हि प्रति-योग्यपि घटप्रागभावावच्छिन्नसमये। किञ्च गन्धानाधारलगर्भवत् नी लाद्यनाधारतागर्भतयापि तिस्ववेचनात् तद्गर्भकारणलमपि भि-चेत तथाच विनगमनाभावादुभयगर्भसाधारणलज्ञानप्रवर्त्तकतायां प्रवृत्त्यननुगमः । ऋषि च गन्धानाधार्यमयस्य महाप्रजयकालले

त्रयोजनत्विमिति दुः खसाधनाभावस्यैव प्रयोजनत्वात्। श्रय चिकीर्षायोनिप्रयते प्रयोजनज्ञानापेक्षा तेन विनापाये चिकीर्षाविरहात्, न तु देषयानियते

मानाभावः युगपनामे मानाभावात् तस्य च यावद्गन्थनामानन्तरं वस्वन्तर्मत्त्रमभावनया तत्रागभावस्य गन्धानाधार्मयानाधार्-लमंग्रयेन तत्कारणेऽपि तद्गर्भकारणजचणायाप्तिमन्दे इः एवञ्च वर्ष-विश्रषणतासन्देहात् तदारणविश्रेषणदानमयशक्यमित्यादि। श्रव ब्रूमः, श्राकाग्रपदाच्छब्दाअयलाद्युपलचिताकाग्रपदार्थीपस्थितिवद्ग-न्धानाधारलेन समयोपाधिविशेषोपलचितस्य प्रतीतिः, तथाच तसमयविशेषानिधकरणाभावलं द्रमिप खचणमनुगमकं न तु घटोभविखतीत्यादिप्रत्ययविषयोऽयसुपाधिक्तयुक्तेरननुभवाच, कि-न्तूत्तरसमयासनघटाभाव ददानी मित्येव घटोभविष्यतीति विषयः। न चोत्तरत्वस्य ध्वंसगर्भतया त्रन्योन्यात्रयः, उत्तरत्वेन समय-विशेषष्टित्तिलसीव प्रत्ययविषयलात्, श्रवोत्तरवधीय उत्तरकालिकी श्रनुगमाय एवञ्चानुगमे विनाम्यभावविद्यमानतयेव भविम्यत्ता विनाम्बलेन च तज्ज्ञानात् नान्योन्याश्रयः, किन्तु वस्तुतो विनाम्य-खैवेदानी नास्तीति ज्ञानं, एवञ्चाका प्रपदात् कदा चिच्छन्दाश्रयलेन कदाचिद्ष्षद्रव्यातिरिक्तद्रवालेनेतिवत् कदाचिन्नी लाद्यनिधकरणले-नापि समयोपनचणात् न कापि चतिः। तत्समयविशेषव्यावर्त्थामा-वाविक समयसत्त्रस्य हेतुतया न च प्रवृत्यननुगमः, न ह्याकाण-पदाित्रष्टतयोपचचणोपिखितिः, तस्य तच्कून्यतापत्तेः। श्रत एव च श्रनिष्टसाधनताज्ञानादि हिक एकादी देखे देषात् त-नाणानुकाला यत्न उत्पद्यते, श्रयमेव हि देषस्वभावा

तत्समयानाधारत्मपि सुग्रहं पूर्वकालिकतत्समयविशेषसन्ते सतीदानीमसन्तेन त्रगन्धानाधारसमयानाधारत्नेनानुमानात् । न च
दृष्टान्तदुर्भिचं, गन्धस्त्रेव तथात्नाभावात् । एवच्च समयविशेषानाधारत्नप्रतियोगिकाभावावच्चित्रसमयवृत्तितं खहेत्त्तिमिति निर्गिलितं । त्रत एव तत्प्रतियोगिकाभावलाभायाभावपदमयुपात्तं,
त्रन्यथा व्यावर्त्याभावे तन्नोपादीयेत तदुपादाने च घटप्रागभावेन
पटप्रागभावातिव्याप्तिः प्रसच्चते ।

यनु युगपन्नामे मानाभावाद्गन्थानाधारसमयस्य सर्वसुतिने मानाभाव दति, तन्न, यावद्गन्थनामेऽदृष्टाभावात्, श्रन्थया संयोगविभागयोरन्थोन्थनाम्यतयाऽवस्थितौ सर्वसुक्तनुपपन्तेः, तथाच
दृष्टाभावाद्वारकार्य्याभावो वाच्य दति युगपदेव सर्वनामः। वस्तुतस्तु
स्वरूपसम्बन्धविमेषः कारणता प्रतियोगिवत् तावत्परिचायक एव
धर्मविमेष दत्युक्तमिति न काष्यनुपपन्तिः। भवत्वक्ररूपा कारणता वा
जन्मान्तरसंस्कारादेव स्तनपानात् प्रवन्तौ स्ततेति विभिष्टस्थैव
स्मरणात् कान्योन्याश्रयादिरित्यपि वदन्ति । ननु कारणलादन्येन
प्रकारेण सिद्धभावोऽन्यथासिद्धिरित्यन्योन्याश्रयः सिद्धिपदस्य चोत्पन्तिपरतया नित्यमाचेऽतित्याप्तिः ज्ञतिपरलेऽसम्भवः हेतोरपि प्रसेयलादिना ज्ञानात् दति योगार्थमपहाय स्वरमन्यथासिद्धिपदार्थमान्द, 'श्रन्यथेति। यद्यपि पञ्चधान्यथासिद्धः ग्रन्थान्तरे निवद्धास्ति
सम्भवति च तथावच्चेदक-जनकजनकयोस्तिस्विभरसङ्घह्यत्। न इ

यत्प्रतिबन्धकं विना स्वविषयनाशानुकूलं यत्नमुत्पाद-यति अन्यथा प्रयत्नदैविध्यानुत्पत्तेः। अत एव फलं

'येन महेत्यनेन दण्डरूपवद्दण्डलमपि संग्रहीतमिति वाच्यम्। तत्र हि साहित्यप्रतियोगिना दण्डेनान्वयात् इति प्रतियोगिरूप-मन्यथासिद्धमित्यर्थः, प्रक्रते च साहित्यप्रतियोगिदण्डलसेवावच्छे-द्वं दर्ष्डेनान्यथासिद्धं दति महान् भेदः, तथायवच्छेदक-जनक-जनक्योस्तिस्भिरेव मङ्गहाददोषः। 'येनेति येनान्य-व्यतिरेक-वता सह यस पूर्ववर्त्तालं ग्रह्मते तेनान्वयादिमता तत्पूर्ववर्त्त्रांनाया-षिद्धमित्यर्थः, प्रथगित्यादिविभेषणपूर्णात् नावच्छेदकदण्डलादिना दण्डादिर्न्यथासिद्ध इति भावः । श्रनाप्टथगन्वयादिमत इत्यपि चस्त्रेति विश्रेषणं पूरणीयं, तेन दण्डो न दण्डसंयोगेनान्यथासिद्ध-इति ध्येयं। एवं विशेषणदयमहिन्नैव यत्रोभयविशेषणावच्छे देनै-वान्वयाद्यतुविधानं तत्रैकेनापरस्थान्यथासिद्धिर्यथोद्भृत-तेजसोः। न चैवमपि तददिनिगमकाभावात् दृढल-दण्डलयोरपि नैकेनापरस्थान्य-थामिद्धिः, दृढलस्य चक्रभ्रमिजनकलस्थान्यरासन्विधानाभावादिति दिक्। 'श्रन्यं प्रतीति, न चैवमाकाप्रस्य खसंयोगं प्रति श्रन्यथासिद्धिः, प्रब्दपूर्ववित्तितामज्ञालापि द्रयलेन तत्पूर्वभावग्रहात्। न च द्रय-लेनैवाकाग्रस्य ज्ञानहेतुतापत्तिः, ग्राह्कामावेन नियतपूर्ववर्त्तिला-ग्रहादग्रिमप्रवेशाच ।

चनु यं प्रति पूर्वविर्त्तिले ग्रहीत एव तत्पूर्वविर्त्तिलानुपपादकं यस्य पूर्वविर्त्तिलं ग्रह्मत दत्यवश्यं वाच्यम् श्रन्यथा खर्गेन यागा-न्यथासिद्धापत्तेः तथाच प्रब्दपूर्वविर्त्तिलग्रहेऽपि न संयोगान्यथा-

## विनैवेशकारकोधान्धानां आत्मघाते प्रवित्ति चेत्। न। प्रयोजनमनुद्धिय देषमाचात् दुःखैकफलके

सिद्धिरिति । तन्न । विभागदिलादावेवमयुक्तप्रकारानुसर्णात् । अत एव दिक्कालादाविप परलादिनान्यथासिद्धौ कार्य्यमाचे आ-धारलेन तत्पूर्वविर्त्तिताग्रहात् ।

वस्तुतस्लन्यिमात्रास्य यमित्यर्थः, तेन यं प्रति पूर्ववर्त्ताले ग्रहीतएव द्रत्यर्थः। न च परलादि तथा, अन्यपूर्ववर्त्तालयहेऽपि सभावे
नियमाभावात्। अत एव कुभाकारिपता अन्यथासिद्धौ प्रविध्रति,
चैचलादिनापि रूपेण कुभाकारजनकलं ज्ञालेव घटं प्रत्यच्यादिग्रहात् घटोत्पत्तौ तस्य साचादसमवधानेन कुभाकारदारैव
समवधानियमादवश्यमन्यपूर्ववर्त्तिताग्रहपूर्वकस्थेव घटपूर्ववर्त्तिताग्रहस्य सभावात्। न हि पूर्ववर्त्तिताग्रहपूर्वकस्थेव घटपूर्ववर्त्तिताग्रहस्य सभावात्। न हि पूर्ववर्त्तितामाचं हेत्तलं, वेमजातीयस्थापि
घटपूर्ववर्त्तितथा हेत्तलापातात्, किन्तु नियतपूर्ववर्त्तिलं नियतपूर्वसमवधानरूपं<sup>(१)</sup>। न च कुलालिपत्तलमज्ञाला कुलालिपतः
समवधानं घटोत्पत्तौ श्रक्यग्रहं, तदानौं तस्य समवधानियमात्।
अत एव चक्रभमिजनकदण्डलेन हेत्तलेऽपि न दण्डो भ्रम्यन्यथासिद्धः तद्देशावस्थाने दण्डलेनापि पूर्वसत्त्वग्रहसभावानियमाद्युगपदेव
चक्रभमि-दण्डयोः पूर्ववर्त्तिलग्रह द्रत्यनुपद्माकर एव स्कुटलादिति।

'श्रन्यनेति पृथगन्वयाद्यनुविधायिले सति सघुनियतपूर्ववर्त्ति-समवधाननियत दत्यर्थः, तेन साघवात् प्रथमोपस्थितलाच सघु-

<sup>(</sup>१) कार्य्याच्यवित्रपाक्च्याविक्त्रकार्यसमानाधिकरणभेदप्रितियोगि-तानवक्केरकालरूपमित्रर्थः।

प्रेश्चावतां प्रयत्नानुत्यादात् कोधान्धानामपि तात्का-चिकः पाचाभिमाने।ऽस्त्येव उत्कटरागान्धानामिव पर-

ग्रह्मलादिनियतपूर्वविक्तिना तद्याण्यक्षाने महत्वस्थान्यथा सिद्धावन्यवेख-भावाद्याप्तिः, 'पूर्वविक्तिन इति पञ्चम्या हेतुलप्रतिपादनात् हेतु-लग्रहेऽन्यथासिद्धलस्य ग्रहः तद्गहे च तदभावगर्भहेतुलग्रह इत्य-न्योन्याश्रयः यागस्याण्येवमन्यथासिद्धलेऽन्यथासिद्धिपदादेव तदार्णे तद्वारणाय नियतपदोपादानञ्च व्यर्थमित्यादीनि दूषणानि श्रल-ग्राकानि भवन्ति । श्रत एव दण्डलादेरिप न प्रथगन्यथासिद्धि-इत्तेनेव मंग्रहादत एवावच्छेदकीस्तो दण्डमंयोगादौ दण्डेनान्यथा-सिद्धिः। नन्वेवमिन्द्रियसंयोगादाविष इन्द्रियमन्यथासिद्धं स्थादिति चेत्,न, लघुपदेन निरासात् लाघवस्य वस्तुविवेचनया प्रथमोपिस्थत्या च उमयथाण्यभावात् इन्द्रियपूर्वविक्तिताग्रहस्य प्राच्यलादिति दिक्। यत्तु प्रतियोगिजन्ये ध्वंसस्थान्यथासिद्धिसुरीयेति (१)। तन्न।

यत्तु प्रतियोगिजन्ये ध्वंमस्यान्ययामिद्धिस्तुरीयेति (१) । तन्न । पूर्वादिनैव तदन्ययामिद्धेरुक्तक्रमेण सम्भवात् । न च वैपरीत्यं, वि-रोधस्थोक्तलात् अपूर्वे वच्छमाणलाच्च । नतु यागापूर्वयोर्युगपदन्व-यानुविधानमित् श्रस्ति च श्रन्यस्य लघुनि स्थितलमिति याग-स्थान्ययामिद्धलं स्थादित्याह, 'यागेति, प्रथमोपस्थितलेन यागस्थैव पूर्ववित्तिवग्रहात् न तु युगपत्तदाह, 'न लवगम्यमान दति । न चिवं कुलालेन स्विपतापि नान्यथामिद्धः स्थादित्यत श्राह, 'यचेति, तच कुप्तपूर्ववित्ति । वान्ययामिद्धः स्थादित्यत श्राह, 'यचेति, तच कुप्तपूर्ववित्ति नियततया श्रन्यस्य पूर्ववित्तिताग्रहिनयतपूर्ववित्तित्या

<sup>(</sup>१) चतुर्थान्यथासिद्धिरित्यर्थः।

दारादाविप प्रवृत्ताविति। तन्त । दुःखं मे मा सूदित्यु-हिश्य प्रायिश्वतादौ प्रवृत्तेर्दुःखानुत्यादस्यैव प्रयोजन-त्वात्। न च प्रागभावस्यासाध्यत्वम्, दुःखसाधनविघ-

चोभयथा सिद्धलादिति भावः। 'यनेति, तच दारीभृतस्य पृथगन्याद्यत्तिधानेनोक्ताया श्रन्यस्या वा श्रन्यथासिद्धेरसिद्धेरिति भावः।
नन्ववं चक्रश्रमिजनकदण्डस्यापि कुलालवदन्यथासिद्धलमत श्राह,
'दण्डेति, तच दयोरपि समवधानसभावेन स्वातन्त्रेरणापि नियतपूर्ववर्त्तिताग्रह दत्यवधारणसभावात्, 'साधकाभावेनेति। यद्यपि
प्रमाणेन यच लघु-गुरुविषयतानियमस्त्रचेव लाघवं सहकारि, न
स्रोकस्य लघुविषयतासभावोऽन्यस्य गुरुविषयकस्य प्रमितिजननविरोधी, गुरुमाचस्यासिद्धिप्रसङ्गात् विषयान्तरे मानान्तरे लाघवावतारस्य सर्वच सुलभलात् दति। मैवं। यचैकलसिद्धिरपरासन्ते
विरोधिनी तचैव लाघवावतारस्य गुरुसिद्धिप्रतिबन्धकलात्, स च
गौरवावतारो भिन्नयोरेकस्य वा दत्यचाविग्रेषादिति सङ्घोपः(१)।

प्रमङ्गमङ्गितमवतारयित, 'परमेति, वज्ञार्थिप्रवत्यादिकमण्यन्मानाद् भवतौति, 'परमेति, यद्यपि श्रुतिनं माचान्नोचहेतुतामाह, तथापि "दुःखेनात्यन्तं विमुक्तश्चरतीत्याद्यनुवादममभिवाद्यतश्रुतेः ज्ञानदारा मोचजनकतेति भावः । माचात्कर्त्तव्य दत्याद्याकारश्रुतिरर्थपरतया निर्दिष्टा, "द्रष्टव्यः श्रेतिव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य दत्येवमाकारिकैव श्रुतिः, श्रस्था श्रर्थः मुमुचुणा श्रातमा
द्रष्टव्यः मुमुचोरात्मदर्भनिमष्टमाधनमिति यावत् । श्रात्मदर्भनापायः

<sup>(</sup>१) चसाझव्यादर्शपुत्तक्योरेकस्मिन् पुत्तके चर्नेव समाप्तिसूचकवाक्यमिता।

टनदारा तस्यापि क्रतिसाध्यत्वात्। दुःखसाधनसमव-धानदशायां क्रता सत्यां दुःखसाधननाशे सत्यिम-क इत्याह, 'श्रोतच इत्यादि, तेनार्थक्रमेण प्रब्दक्रमस्यको भवति श्रीव्यादेनं जुहोति यवाग् पचतीत्यादिवत् तथाच अवण-मनन-निदिधासनानि त्रात्मसाचात्कारजनकानौत्यृक्तं भवति । त्रात एव श्रुतेस्तथैवाकार दति अमो न कर्त्तवाः। 'समानेति, ददानीन्तन-दु:खध्वंसातिवाप्तिवारणाय तादृशं विशेषणं, ददानीन्तनस्य तस-मानकाजीनवात्, तावचाचे च छते ददानीन्तनसुक्तनरकादि-दः खध्वं संखापि चरमदः खप्रागभावसमानका लवात् त्रतो दः ख-ध्यंससमानाधिकरणलेन दुःखप्रागभावी विशेषितः। न चैवम-य्पात्तदुःखध्वंसे त्रतियाप्तिः, स च दुःखध्वंसी भोगेन स च विजिष्टज्ञानवद्विभेषणज्ञानसापेच दतीष्टजानकाच एव दुःखनाभात् भोगेन दुःखनाग्रेऽपि दुःखान्तरस्य विषयज्ञानादिविजम्बेनोपान्य-दु:खध्वंमानन्तरमेव चरमदु:खनिष्टत्तेः। वस्तुतस्त दु:खप्रागभावा-महरुत्तिलं दुःखविग्रेषणं न ध्वंमविग्रेषणं त्रतो नातियाप्तिगङ्का श्रन्यप्रागभावसमानकाललादुपान्यस्थेति श्रमौ दुःखध्यंसो न प्रकत-

द्ति महामहोपाधाय-सन्तिश्र-श्रीजयदेवविर्वित देश्वरान्-मानालोकः समाप्तः ।

स्तस्यातीतादावभावेन विकल्पासमावादित्यवधेयं<sup>(१)</sup>।

<sup>(</sup>१) श्रसाह्यव्याद प्रेप्त कदये 'ननु नासी प्रवार्थः स्रतीत दुःख ध्वंसस्य सिद्ध लात्' इत्यादिमू लभागस्य व्यास्थानाद प्रेनात् समाप्तिस्च कताका-दर्भनाच सुगमलेन तातृ प्रमूलभागस्य व्यास्थापयासः स्रालीक स्रता न स्रत इति वयं मन्यामले स्रतस्तातृ प्रमूलभागो व्यास्थार हित रवान सुनित प्रस्ते सिविप्रेशत इति ।

समये प्रागभावस्वरूपमस्ति तेन विना नास्तीत्य-न्वय-व्यतिरेकयोस्तच सत्वात्। घटेऽपि क्रतौ सत्या-मिश्रमस्रेणे तत्सच्चं तया विना नेत्येव कतिसाध्यत्वम् न तु प्रागसते।ऽग्रिमक्षणे सत्त्वमुत्पत्तिः गै।रवात्। क्रतिं विना न यत्वरूपं तत्कृतिसाध्यं प्रागभावस्वरूपन्तु न तथेति चेत्। न। क्रतिधंसेऽपि घटसत्त्वेनाधिमश्रण-द्रत्यावश्यकत्वात् । अत एव यागवत् क्षेमस्याप्यनाग-तानिष्टानुत्पाद्जनकस्य परीश्चकप्रदत्तिविषयत्वमिति वस्यते निषेधापूर्वप्रस्तावे । ननु प्रायश्चित्तनाश्यपाप-जन्यद्ः खस्य प्रागभावा यद्यस्ति तदा द्ःखमाव-प्रयक्तम् तस्य प्रतियोगिजनकलिनियमात् नास्ति चेत् तर्हि तदभावादेव दुःखानुत्पाद इत्युभयथापि प्राय-श्चित्तमफलम्, तस्राद् दुःखसाधनध्वंसमुखेन प्रागभा-वस्य साध्यतेति तचैव क्रतिसाध्यत्वपर्य्यवसानाद् दुःख-साधनध्वंस एव पुरुषार्थी न तु दुःखानुत्पादार्थि-तयेति तच प्रागभावसत्त्वासत्त्वविचारे। वायसद्शन-विचारवत्। श्रय तदापि प्रागभावस्यासच्चे तदः भावात् पापं न दुःखसाधनमिति तनाशार्थं प्रवर्त्तेत तस्य सच्चे च पापमादायैव तस्य दुःखात्पादकत्व-नियमात् प्रायश्चित्ते सत्यपि गर्ने पादिकया पापा-

वस्थानिमिति न ततः पापनाश इति चेत्। न। पाग-भावस्यासच्वेऽपि दुःखसाधनजातीयनाशस्य पुरुषार्थ-त्वात् सच्वेऽपि पापान्तरमादायापि तस्य दुःखजनक-त्वसमावात्। प्रायश्चित्तात्यापनाशः स्यादेवेति प्राग-भावसत्वासत्त्वसन्देहेऽपि प्रायश्चित्तादी प्रवित्तरप्रत्य-हैवेति। उच्यते। तच दुःखपागभावाऽस्येव तस्यैव दुःखानुत्पाद्रूपत्वेन पुरुषार्थत्वात्। स च पापनाश-द्वारा प्रायश्चित्तसाध्य इति प्रागभावसचेऽपि न नि-ष्णलं प्रायश्चित्तम्। तेन प्रागभावेन दुःखमवध्यं जननीयमिति चेत् सत्यम् किन्तु पापान्तरमासाच। न चैवं प्रायश्चित्तमफलम्, दुःखानुत्यादेन तस्य सफ-लतात्। न च दुःखानुत्यादस्यापि दुःखानुत्यादान्तर-मेव फलम् तच तच नास्तीत्यफलत्वम्, खरूपसत एव तस्य पुरुषार्थत्वात् अनवस्थानाच । अताऽनेन पापेन दः खं मे मा भूदिति विद्यमानपापना शार्थे । प्राय-श्चित्ते प्रवृत्तिः। एतेन चौर्णप्रायश्चित्ते दुःखप्रागभावे। नास्येव, अन्यया तस्य प्रतियागिनास्यत्वेनानिमे छि-प्रसङ्गात्, न च प्रायश्चित्तवैफल्यं, न वा भगवता दुःखमपक्मीपदेशकलेनानाप्तत्वम्, तस्य पापध्वंसे-

<sup>(</sup>१) समानपापनाभार्धिमिति कः।

नैव सफललात् प्रागभावानिश्वयेऽपि नरकसाधन-पापनिश्वयात् तनाणार्थं प्रवित्तिरित्यपास्तम्। दुःख-साधनध्वंसस्य स्वतेऽपुरुषार्थलात्। पापान्तरेण त-त्यतियोगिजनने तनाणात् तसाद्दुखं मे मा भूदित्यु-दिश्य तत्साधनध्वंसार्थं प्रवित्तिति दुःखानुत्पाद एव पुरुषार्थो न तु दुःखसाधनध्वंस इति स्थितम्। श्रिप च न तावद् दुःखमयसंसार्वीजिमच्याज्ञानस्य ध्वंसा मुक्तिः तत्त्वज्ञानात् तनाणेऽपि श्ररीरधर्माद्सित्तद-शायां मुक्तिप्रसङ्गात्। नापि श्ररीरेन्द्रियवुद्धादि-तनि-दानधर्माधर्मध्वंसः, श्रचीर्णप्रायश्चित्तकर्मणां भागैक-नाश्यत्वेन तत्त्वज्ञानानाश्यत्वात् भागदारा तनाशस्य चापुरुषार्थत्वादिति।

त्रपरे तु दुःखात्यन्ताभावा मुक्तिः, यद्यपि पर-दुःखात्यन्ताभावः स्वतः सिद्ध एव स्वदुःखात्यन्ताभावः स्वात्मन्यसभावी घटादावितप्रसक्तोऽसाध्यश्च । तथापि दुःखसाधनध्यंस एव स्वदृत्तिदुःखात्यन्ताभावसम्बन्धः स च साध्य एव । न चैवमावस्यकत्वेन स एव मुक्तिः, तस्य स्वताऽपुरुषार्थत्वेन दुःखाभावमुद्दिस्य तच प्रदृत्तेः "दुःखेनात्यन्तं विमुक्तश्चरतीत्यचात्यन्ताभावत्वेन मुक्ति-श्रवणाच । यद्यपि दुःखसाधनध्यंसे। न पुरुषार्थी- वस्थानिमिति न ततः पापनाश इति चेत्। न। प्राग-भावस्यासच्छेपि दुःखसाधनजातीयनाग्रस्य पुरुषार्थ-त्वात् सच्चेऽपि पापान्तरमादायापि तस्य दुःखजनक-त्वसमावात्। प्रायश्चित्तात्पापनाशः स्यादेवेति प्राग-भावसत्त्वासत्त्वसन्देहेऽपि प्रायश्वित्तादी प्रवत्तिरप्रत्यु-हैवेति। उच्यते। तच दुःखपागभावाऽस्येव तस्यैव दुःखानुत्पादरूपत्वेन पुरुषार्थत्वात्। स च पापनाश-दारा प्रायश्चित्तसाध्य इति प्रागभावसचेऽपि न नि-ष्पालं प्रायश्चित्तम्। तेन प्रागभावेन दुःखमवश्यं जननीयमिति चेत् सत्यम् किन्तु पापान्तरमासाद्य। न चैवं प्रायश्चित्तमफलम्, दुःखानुत्पादेन तस्य सफ-ललात्। न च दुःखानुत्यादस्यापि दुःखानुत्यादान्तर-मेव फलम् तच तच नास्तीत्यफलत्वम्, खरूपसत एव तस्य पुरुषार्थत्वात् अनवस्थानाच । अते। उनेन पापेन दुःखं मे मा भूदिति विद्यमानपापनाश्रार्थे(१) प्राय-श्चित्ते प्रवृत्तिः। एतेन चौर्णप्रायश्चित्ते दुःखप्रागभावे। नास्येव, ऋन्यथा तस्य प्रतियागिनाश्यत्वेनानिमेश्य-प्रसङ्गात्, न च प्रायश्चित्तवैषाच्यं, न वा भगवता दुःखमपक्मीपदेशकलेनानाप्तलम्, तस्य पापध्वंसे-

<sup>(</sup>१) समानपापनाभाषिमिति कः।

नैव सफलत्वात् प्रागभावानिश्रयेऽपि नर्कसाधन-पापनिश्रयात् तन्नाणार्थं प्रवित्तिरत्यपास्तम्। दुःख-साधनध्यंसस्य स्वताऽपुरुषार्थत्वात्। पापान्तरेण त-त्यतियोगिजनने तन्नाणात् तसादुखं मे मा भूदित्यु-दिश्य तत्साधनध्यंसार्थं प्रवित्तिति दुःखानुत्पाद एव पुरुषार्थो न तु दुःखसाधनध्यंस इति स्थितम्। श्रपि च न तावद् दुःखमयसंसारवीजिमध्याज्ञानस्य ध्यंसे। मुक्तिः तत्त्वज्ञानात् तन्नाणेऽपि श्ररीरधर्मादिसत्त्वद-शायां मुक्तिप्रसङ्गात्। नापि श्ररीरेन्द्रियवृद्धादि-तन्नि-दानधर्माधर्मध्यंसः, श्रचीर्णेपायश्चित्तकर्मणां भागैक-नाश्यत्वेन तत्त्वज्ञानानाश्यत्वात् भागदारा तन्नाश्रस्य चापुरुषार्थत्वादिति।

अपरे तु दुःखात्यनाभावा मुक्तिः, यद्यपि पर-दुःखात्यनाभावः स्वतः सिद्ध एव स्वदुःखात्यन्ताभावः स्वात्मन्यसभावी घटादावितप्रसक्तोऽसाध्यश्च । तथापि दुःखसाधनध्यंस एव स्वदृत्तिदुःखात्यन्ताभावसम्बन्धः स च साध्य एव । न चैवमावष्यकत्वेन स एव मुक्तिः, तस्य स्वते।ऽपुरुषार्थत्वेन दुःखाभावमुहिष्य तच प्रदृत्तेः "दुःखेनात्यन्तं विमुक्तश्चरतीत्यवात्यन्ताभावत्वेन मुक्ति-श्रवणाच । यद्यपि दुःखसाधनध्यंसे। न पुरुषार्थी- त्यनाभावय न साध्यस्तयापि विशिष्टस्य पुरुषार्थत्वं विश्रेषणसाध्यत्वेन विश्रिष्टसाध्यत्वच । ऋहिकाएका-दिनाशस्यापि तत्तद्यक्तिसाध्यदुःखात्यन्ताभवमुद्दिश्य तत्सम्बन्धत्वेनैव साध्यतेति । तन्त । अधर्मादिद्ःखसा-धनध्वंसस्य न मुक्तिनिर्वोद्दक्तत्वं द्रत्युक्तत्वात्। किच नानागतस्वरत्तिद्ः खस्यात्यन्ताभावसम्बन्धः साध्यः मु-त्रस्थानागतस्वरुत्तिदुःखस्थानभ्युपगमात् अभ्युपगमे वा अमुक्तत्वापातात् अत्यन्ताभावसम्बन्धविरोधाच । ना-ष्युत्पन्नस्य स्वरित्दुः खस्य, तद्र हत्तेसा नात्यन्ताभाव-विरोधात् तदभावस्य स्वतःसिङ्गत्वात् अतौतदुःखा-भावस्यानु देश्यत्वाच । नापि परकीयद्ः खस्यात्यना-भावसम्बन्धः, तस्य स्वतःसिइत्वात्। ऋपि च दुःखसा-धनधंसस्य नात्यन्ताभावसम्बन्धत्वे मानमस्ति। दृःख-साधनश्वंसादावस्य दुःखस्यात्यन्ताभाव इति बुड्डि-व्यप-देशी स्त इति चेत्। न। तस्य समानाधिकरणदुःखा-समानकालद्ः खाभावविषयत्वेनाष्युपपत्ती अतिरिक्त-सम्बन्धाविषयत्वात्। एतेन सर्वदुःखप्रागभावसंसर्गा-भावा मुक्तिः घटादेश्व न मुक्तत्वम् दुःखसाधनध्वंस-विश्रीषतैतचोगिना मुक्तपदार्थत्वात् तथैव व्यवहारात् याग-रुढिभ्यां पङ्कजादिपदवाच्यत्ववदिति निरस्तम्।

प्रागभावसंसगीभावस्य स्वतेऽनुहेश्यत्वात् प्रत्युतात्य-न्ताभावस्यासाध्यत्वेन ध्वंसरूपत्वेन तस्य दुःखरूपतया हेयत्वात्।

प्राभाकरास्तु श्रात्यन्तिकदुःखप्रागभावा मुक्तिः। न च तस्यानादिलेन सिडलादपुरुषार्थलम्, कदा-चित् क्रत्यनपेश्चत्वेऽपि प्रतियागिजनकाधर्मानाशमुखेन क्रतिसाध्यत्वात् क्रत्यधीनतत्त्वज्ञनाद्धर्मानाभ्रे सत्यविमसमये दुःखप्रागभावखरूपमस्ति, तया विना अधर्मीण दुःखजननाच तत्यागभावसक्पमस्तीति घटवत् क्रतिसाध्यत्वात् । व्यवस्थापितच्च त्वया प्रा-गभावस्य क्रतिसाध्यत्वमहिकण्डकादिनाश्रपायश्चित्त-क्षेमार्थिप्रदत्तिस्थले। न चैवं युगपद्धर्मध्वंस एव मुक्तिः प्रागभावस्थानादितया विविध्तिविवेनेन तचैव क्तिसाध्यत्वपर्थवसानादिति वाच्यम्। ऋधर्मध्यंसस्य खते। पुरुषार्थत्वात् । दुःखानुत्पादहेतुत्वेनैव तस्य प्रयोजनता वाच्या सा च कथमसाध्यत्वे प्रागभावस्य स्यादिति । त्रतरव "दुःख-जन्मेत्यादिस्त्रचमि(<sup>१)</sup> संग-च्छते। अन्यया मिथ्याज्ञानाद्यनुत्पादानां दुःखानुत्पा-

<sup>(</sup>१) दुःख-जन्म-प्रवृत्ति-दोष-मिष्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्त-रापायादपवर्ग इति न्यायसूत्रं।

दाहेतुत्वेनासङ्गतं स्यादित्यास्यिषतेति। तदतिस्ववीयः तथा ह्यालु प्रागभावस्य साध्यत्वं तथापि तस्य प्रति-ये।गिजनकत्वनियमान्मुक्तस्यापि दुःखे।त्याद्प्रसङ्गः। श्रथमी-शरीरादिसहकारिविरहान दुःखात्याद इति चेत्, तर्द्युत्तरावधिविधुरत्वेनानादेरत्यन्ताभावत्वापत्ती प्रागभावत्वव्याकापः। प्रतियागिजनकनाभ्यजातीय-त्वेन तच प्रागभावव्यपदेशीवस्तुतानित्य एव स इति चेत्। न। नित्यत्वेनात्यन्ताभावरूपतया प्रागभावा-न्यत्वेन नाग्यजातीयत्वाभावात् प्रतियागिजनकनाग्र-मुखेन तस्यासाध्यत्वाच। ऋपि च मुक्तेः प्रागभावस्य समानाधिकरणं भावि दुःखं न प्रतियोगि तस्याभा-वात् भावे वा श्रमुक्तत्वापातात्। नापि समानाधि-करणमतीतं वर्त्तमानच्च, तत्यागभावस्य विनष्टत्वात्। नापि व्यधिकरणम्, ऋन्यष्टतिदुः खस्यान्यचात्यना-भावेन प्रागभावाभावात् तस्य प्रतियोगिसमानदेश-लात्। न च दुःखमाचं प्रतियागि, खपरावनेदुःख-माचस्याप्रामाणिकत्वात् तस्यात्यन्तासते। नित्यनिष्टन्त-त्वेन तनिष्टत्तये पेक्षावत्रष्टच्यनुपपत्तेः, ऋहिकाएका-दिनाभ-प्रायश्वित्तादिसाध्यदुः खप्रागभावस्य भक्षणप्रागभावस्य च समानाधिकर्णमेव भावि दुःखं

भक्षणच्च प्रतियागि। ननु दुःखाभावा न पुरुषार्थः सुखस्यापि इानेः तुल्यायव्ययत्वात्। न च बहुतरदुः-खानुविद्वतया सुखस्यापि प्रेशावडेयत्वम्, त्रावश्य-कत्वेन दः खस्यैव हेयत्वात् सुखस्य निरूपधीच्छा-विषयत्वात्। ऋन्यथा दुःखाननुविद्वतया तथात्वे पुरुषार्थत्वविरोधादिति चेत्। न। सुखमनुहिः स्थापि दुःखभीरूणां दुःखहानार्थं प्रवत्तिदर्भनात् दुःखा-भावस्य स्वत एव पुरुषार्थत्वात्। न हि दुःखाभाव-दशायां सुखमस्तीत्युद्दिश्य दुःखहानार्थं प्रवर्तते । वैपरीत्यस्यापि सम्भवे सुखस्याप्यपुरुषार्थत्वापत्तेः ऋते। दुःखाभावद्शायां सुखं नास्तीति ज्ञानं न दुःखाभा-वार्थिप्रवृत्तिप्रतिबन्धकम् तस्माद्विवेकिनः सुख्माच-लिसवा बहुतरदुःखानुविडमिप सुखसुद्दिश्य शिरा मदीयं यदि याति यास्यतीति क्रत्वा(१) परदारादिषु प्रवर्त्तमाना वरं छन्दावने रम्ये इत्यादिवदन्तो नाचा-धिकारिणः, ये च विवेकिने।ऽस्मिन् संसारकानारे(१) कियनि दुःखद्दिनानि कियतौ सुखखद्योतिकेति कु-

<sup>(</sup>१) दुःखाभावायं प्रवर्तन्ते इति ख॰।

<sup>(</sup>२) यदि याति यास्यतीति ज्ञालेति नः। यदि याति यालिति पाः।

<sup>(</sup>३) संसारापारकान्तारे इति ख॰।

पितफणिफणामण्डलच्छायाप्रतिममिद्मिति(१) मन्य-मानाः सुखमपि हातुमिच्छन्ति तेऽवाधिकारिगाः। न च भागार्थिनामप्रवृत्ती पुरुषार्थता हीयते, वस्य-चिद्रप्रदत्तावपि चिकित्सादेः पुरुषार्थत्वात्। श्रय, दःखाभावाऽपि नावेद्यः पुरुषार्थतयेष्यते। न हि मूर्छाचवस्यार्थं प्रवत्तो हम्यते सुधीः॥ पुरुषार्थत्वेन मुखवत् ज्ञायमानत्वनियमात् । न च मुक्तिज्ञानं समा-वतीति चेत्। न हि दुःखाभावं जानीयामित्युहिश्य प्रवित्तः, किन्तु दुखं में मा सूदित्यु हिप्रयेत्यता दुःख-स्याभाव एव पुरुषार्थः तस्य ज्ञानन्त स्वकारणाधीनं, न तु पुरुषार्थतापयागि, सुखी स्वामित्युहिम्य प्रवर्त्तते, न तु सुखं जानीयामिति, सुखमेव तथा न तु तद-वगमः तस्यावश्यकत्वेनान्यथासिद्वत्वात् गारवाच। किच बहुतरदुःखजर्जारक्षेवरा दुःखाभावमुदिश्य मर्गोऽपि प्रवर्त्तमाना दृश्यन्ते। न च मर्गो तस्य ज्ञान-मस्ति, न ते विवेकिन इति चेत्। न। पुरुषार्थत्वे विवेकानुपयागात्। किञ्च चरमदुःखानुभवेऽनागत-

<sup>(</sup>१) खनायं भावः यथा सन्तापसन्तप्तः कस्तित् पुरुषो बद्धमस्तकसर्प-प्रायास्त्रायासः सन्तापण्णान्तिमिस्ति तथैवास्मिन् संसारे इतस्तेता-ऽवाप्तदुःखधारापरिजिहीर्षया कान्ताजनसुजङ्गमबद्धतरमस्तकाय-मानपुत्रपौत्रादिसङ्गमसुखी कामीति ।

दुःखध्वंसाऽपि विषयः, तथाचाबिमस्रगे तद्वंसस्त-दिषयकच विनश्यद्वस्यं ज्ञानमस्तीति वर्त्तमानाप्य-चिरमनुभूयते। ज्ञानसमये मुक्तिलक्षणस्य सन्वात् न ज्ञानं मुक्तिविरोधि। प्रमाणन्तु १, दुःखत्वं देवदत्त-स्वाश्रयासमानकालीनध्वंसप्रतियागि-दुःखत्वं वा रित्र कार्यमाचरित्रधमीत्वात् (१) सन्ततित्वादा एत-त्रदीपत्ववत्<sup>8)</sup>। सन्ततित्वच नानाकाजीनकार्थ-माचर्रात्रधसीत्वम्(ध)। एवं सुखत्वादावपि साध्यन्तेन

<sup>(</sup>१) प्रमासन्तु मुक्ताविति कः।

<sup>(</sup>२) स्त्रच स्तपदं पच्चपरं।

<sup>(</sup>३) निवानित्यसाधारणगुणलादिकमादाय खास्रयनित्यगुणासमानका-लीनध्वंसाप्रसिद्धा साध्याप्रसिद्धिनारखाय मानपदं।

<sup>(</sup>४) एतदक्तविच्छित्तविभिन्नकालोत्पद्मिखारित्तवैजात्वविशेषविद्यर्थः।

<sup>(</sup>४) कार्यमाचरक्तिधमीलमित्रच माचपदं द्रयतादी यमिचारवारगाय। न च ध्वंसत्वे यभिचारः, कार्थ्यपदेन भावकार्थ्यविवचाणात्। रतत् सर्वे महाप्रलयमङ्गीलाय उत्तं। खय महाप्रलये मानामावस्त्रधाच कार्थमात्रवित्तत्वस्य घटलाराविष सत्त्वेन तत्र च निरुत्तसाधविर-हात् यभिचारः स्रतस्तरमङ्गीकारपद्येऽपि हेलन्तरमाह, सन्ति लादिति, नानाकालीनकार्यमाचरित्रधमीलच्च रककालीनकार्यद्या-रित्तिले सित कार्यमाचरितिलं, चात्र कल्पेऽपि घटलादौ पृत्वीता-श्रीमचारतादवस्थावारणाय सव्यन्तं, सरूपासिद्धिवारणाय रक-काजीनेति, गगन-घटवितिदिले व्यभिचारवारणाय विशेष्यदे ले मानपरं। रतत्कल्पे देवदत्तदुःखलमेव पत्तः, दुःखलमानस्य पचलि तु तच हेतुघटकसत्यन्तरलविरहात् सरूपासिद्धिः, खाअ-यासमानकालीनध्यंसाप्रसिद्धिय महाप्रलयानक्रीकारपद्म एवेतत्-कल्पानुसर्गादिति ध्येयं।

सक्लोक्चेदे मोस्रः। न चाप्रयोजकत्वम्, सन्तत्युक्चेदे मूलेक्चेद्स्य प्रयोजकत्वात्। प्रकृते च मिथ्याज्ञानस्य संसारमूलस्य अवणादिक्रमेणात्यन्नतत्त्वज्ञानात् निव्यत्तिः सम्भवत्येव, "आत्मा ज्ञातव्यो न स पुनरावर्त्तते" इति अतिश्र प्रमाणम्। राचिसचन्यायेनार्थवादे। नीतापुनरावर्त्तः श्रीवक्षारिविभेषणत्वात् (१), 'सः' आत्मज्ञः, 'न पुनरावर्त्तते' न पुनः भरीरी भवतीत्यशं। "आत्मा वा अरे श्रोतव्यो मन्तव्यो निद्ध्या- सितव्यः साक्षात्कर्तव्यः" इत्युपक्रस्य "दुःखेनात्यन्तं विमुक्तश्ररति' इति श्रुतिश्र मानम्।

श्राचार्थास्तु। "श्रश्रीरं वावसन्तं प्रियाप्रिये न स्पृश्रतः" इति श्रुतिस्तव प्रमाणम् वावसन्तमिति यङ्जुकि। तेन संसारितादशायां श्रणमाचमश्ररीर-त्वेन नान्यश्रासिद्धिः। ननु दन्दस्वरसेन<sup>(१)</sup> मिलित-

<sup>(</sup>१) तथाच यथा हि राचिम्रव्दवाचानां "च्योतिगीरिखादिवाच्योत्पन्न-कर्मां यां प्रविच्चासायां ख्रावनाश्रुतस्वगीदिकस्पने गौरवात् विश्व-जिद्यायापवादेन "प्रतिविखनीच् वा य यता राचीरपयन्ति" इत्यथेवादश्रुतो प्रतिष्ठेव प्रविमिति सिद्धान्तितं तथाचापि खार्थ-वादिकाएनराक्तेरेव प्रवत्वमिति भावः।

<sup>(</sup>२) ऋधिकारिनियमादिति ख॰।

<sup>(</sup>३) 'दन्दस्सरसेन' प्रियच्च चाप्रियच्च प्रियाप्रिये इति दन्दस्दरसेनेवार्थः।

सुख-दःखाभयनिषेधः प्रतीयते स तु नित्यवत्प्राप्त-एव एकैकनिषेधे च वाकाभेदापत्तिः। न च मुक्ती प्रमाणिमिति चेत्। न। दित्वेनैकेन रूपेणापिख-तयाः प्रत्येकं निषेधान्वयेऽपि(१) वान्यभेदाभावात धव-खदिरो छिन्धीत्यच प्रत्येकं छिदान्वय दव। न हि तच मिलितच्छिदा अपि च न प्रियाप्रियरूपं किञ्चिदस्तीति, मिलितनिषेधेाऽप्येकैकान्वये प्रत्येका-भावे वा भवेत् तचैकान्वयस्याशरीरे अयाग्यत्वात् प्रत्येकाभाव एव पर्यवस्यति, अत एव सर्वमुक्तिर्पि सर्वदुः खसन्तितिपञ्चीकर्णे तिसिद्धेः अन्यया मुक्ति-रिप न स्थात् तचैव व्यभिचारात्(१)। यदि चे। षरात्मान-एव केचित् तदा तच्छक्कया मेष्ट्रार्थं न कश्चित् प्रव-र्तेत । शम-दम-भागानभिषक्कादिमुक्तिचिह्नेन<sup>(२)</sup> श्रुति-सिबेन सन्देइनिष्टतिरिति चेत्। न। संसारित्वेन मुक्तियाग्यत्वात् न तु तिहिशेषण्यमादिमत्त्वेन सा-मान्ये वाधने सत्येव याग्यताया विश्रेषनिष्ठत्वात्।

किच शमादयः श्रुतौ सहकारितया बाधिताः न

<sup>(</sup>१) निषेधावगमेऽपौति ख॰।

<sup>(</sup>२) अनेव खिमचारादिति ख॰।

<sup>(</sup>३) 'भोगानभिव्यक्तः' भोगेषु खनासत्तिरिव्यर्थः।

तु याग्यतया तच्चेऽपि संसारित्वेन तेऽपि साधनीयाः श्मादिकमपि हि कार्थं तचापि संसारित्वेनैव याग्यता सामान्ये वाधकाभावात्। न च नित्यसुखाभिव्यक्ति-मुक्तिः, सा हि न नित्या मुक्त-संसारिगोरविशेषप्रस-ज्ञात्<sup>(१)</sup>। नेात्पाद्या, तहेतुश्ररीराद्यभावात्, ज्ञानमाचे मुखमाचे वा तडेतुत्वावधारणात्। न च संसारि-द्शायां तहेतुः, सामान्ये वाधकाभावात्। अत एव स्वर्गादौ ग्रारिकस्पना। किञ्च तज्जनकं(र) न ताव-दात्म-मनायागः, तस्यादष्टादिनिर्पेक्षस्याजनकत्वात्। विषयमाचापेऋगो तु संसारिद्शायामपि तद्भिव्यक्ति-प्रसङ्गः। नापि योगजा धर्माः सहकारी, तस्योत्पन-भावत्वेन विनाशित्वेऽपवर्गनिष्टच्यापत्तेः। न च तज्ज-न्याभियक्तिर्नन्ता, तस्या अप्यत एव नाणात्। अथ तत्त्वज्ञानात्सवासनिमध्याज्ञाननात्रे देशवाभावेन प्रद-च्याद्यभावाद्वर्माधर्मयारनुत्पादे प्रचीनधर्माधर्मश्च-यादुः खसाधनगरीरादिनाग एव तडेतुरतएव तस्या-नन्येनाभिव्यक्तिप्रवाहे। त्यनन्त इति चेत्। न। प्ररीरं विना तद्नुत्पत्तेः तस्य तड्वेतुले मानाभावाच । न च

<sup>(</sup>३) श्वविग्रेषापातादिति ख॰।

<sup>(</sup>४) किं वा तज्जनकिं मिति ख॰।

मासार्थिप्रवित्तरेव तच मानम्, दुःखहानार्थितयापि तद्त्यत्तेः। न च नित्ये सुखे मानमस्ति। "नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्में "त्रानन्दं ब्रह्मणे। रूपं तच मेश्वे प्रतिष्ठिनं" इत्यादिश्रुतिर्मानमिति चेत्। न। उपज-ननापायवते। ज्ञीन-सुखयार हं जानाम्य हं सुखीति भिन्नत्वेनानुभूयमानयार्त्रद्धाभेद्वेष्यने प्रत्यक्षवाधात्। श्रय सुखस्य ब्रह्माभेद्वोधनादेवायाग्यतया श्रनित्यं सुखं विद्याय वाक्यार्थत्वेन नित्यसुखिसिडिः स्वर्गवत् न तु नित्ये सुखे सिडी तद्भेदवे।धनं येनान्योन्या-श्रयः। यदा नित्यं सुखं वाधयित्वा तद्भिन्नं ब्रह्म बाध्यते। न च वाकाभेदः, वाकाकवाकात्वादिति चेत्। न। श्रात्मनाऽनुभूयमानत्वेन तद्भिनस्य नित्यसुखस्याप्यनुभवप्रसङ्गात् सुखमानस्य स्वगाचर-साञ्चात्कारजनकलिनयमात् तदननुभवे वा आत्मना-ऽपि अनुभवा न स्यात्। अयात्मभिन्नं नित्यसुख-मनुभूयत एव सुखत्वं तच नानुभूयत-इति चेत्, न, सुखानुभवसामया। एव सुखत्वानुभावकत्वात् तसादा-नन्दं ब्रह्मोति मत्वर्थीयाच्प्रत्ययान्तत्वेनानन्दवन्तं वेाध्यं तेनाभेदः, श्रन्यथा नपुंसकतिङ्गत्वानुपपत्तेः। एतेन ब्रह्मादैततत्त्वसाश्चात्कारादिवद्यानिष्टत्तो वि- ज्ञानसुखात्मकः केवल ज्ञात्मा ज्रपवर्गे वर्तत इति वेदान्तमतमपास्तम्। स्वप्नकाणसुखात्मकब्रह्मणा नि-यत्वेन मुत्त-संसारिणार्विणेषप्रसङ्गात् पुरुषप्रयत्नं विना तस्य सन्तादपुरुषार्थत्वाच। श्रविद्यानिष्टत्तिः प्रयत्नसाध्येति चेत्, श्रविद्या यदि मिथ्याज्ञानं, श्रथी-नरं वा, उभयथापि सुख-दुःखाभाव-तत्साधनेतर-त्वेन तन्तिष्टत्तेरपुरुषार्थत्वात्।

विद्िखनस्तु आनन्दमयपरमात्मनि जीवात्मलयाः मास्रः, लयश्र लिङ्गण्रीरापगमः, लिङ्गण्रीरच्च एका-द्शेन्द्रियाणि पष्चमहासूतानि स्रक्षमाच्या सम्भूयाव-स्थितानि जीवात्मनि सुख-दुःखावच्छेदकानीत्यां हुः। तन। गरीरधंसस्य स्वता दुः ससाधनाभावतया अपु-रुषार्थत्वात्। न चापाधिम्परीरनामे श्रीपाधिकजीव-नाभा लयः, खनाभस्यापुरुषार्थत्वात्, ब्रह्मगो नित्यत्वेन तद्भिनस्य नाशानुपपत्तेः भेदाभेदस्य च विरे।धेनाभा-वात्। नाष्यनुपस्रवा चित्तसन्ततिरपवर्गः, त्रावश्यकत्वे-नानुपञ्चवस्य दुःखाभावस्य पुरुषार्थत्वेन चित्तसन्तते-रपुरुषार्थत्वात् श्ररीरादिकार्णं विना चित्तसन्ततेरनु-त्यादाच। न हि चित्तमाचं तत्सामग्री, गरीरादिवैय-र्थ्यापत्तेः। नापि दुःखहेतुत्वेनात्मना हानमेव मुक्तिः, सुख-दुःखाभावेतरत्वेनापुरुषार्थत्वात् ज्ञानरूपात्महा-नस्यायत्नसिद्धेः अतिरिक्तहानस्याशकात्वात्।

यत् यागर्डिसाध्यनिरतिशयानन्दमयीं जीवनाति-मुहिन्य प्रवत्तेः कार्णवणादात्यन्तिकदुःखाभावरूपां मुक्तिमासाद्यतीति मतम्। तन्। परममुक्तेरपुर-षार्थत्वापत्तेः विर्क्तस्य मेश्वेऽधिकारात् सुखे। हे भेना-प्रवृत्तेश्व। मेश्वे च सर्वाश्रमाणामधिकारः श्राश्रम-चतुष्टयसुपक्रम्य "स ब्रह्मसंखोऽस्तत्वमेति" इति अतेः, सङ्कीचे कारणाभावात्। आकाङ्काया अविश्रेषेणान-न्तर्यस्याप्रयोजनत्वात् । नयं तर्हि "माश्राश्रमश्रतुर्थो वै या भिक्षाः परिकीर्तितः" इति प्रवच्यां मास्राश्रम-माहुः, ग्रहस्थस्य च पुच-दारादिसङ्गो दुर्वार इत्य-साधार्ण्येन तथापदेशात् तत्त्वज्ञाननिष्ठो ग्रहस्योऽपि मुच्यत इत्यागमाच। एवं स्थिते मेश्विमुपक्रम्य "चात्मा वा अरे श्रोतचो मन्तचो निद्धासितचः साक्षा-लर्ज्यः" इति श्रुतिः, श्रुतिभ्यः श्ररीरादिभिन्नं चातमानमवधार्य शास्त्रेण पदार्थान् विविच्य तद्वा-धितापपत्तिभिस्तस्य स्थिरीकरण्रूपं मननं विद्धाति। न च प्रब्दोपपत्तिजन्यतत्त्वज्ञानात् साष्टात्कारिसवा-सनमिथ्याज्ञाननिष्टत्तिः, दिङ्गोहादौ तयानुपलब्धेः,(१)

<sup>(</sup>१) तथानुपपत्तेरिति ख॰।

श्चतः श्रुति-सृत्युपदिष्टयागविधिना<sup>(१)</sup> चिर्निरन्तरा-द्रसेवितनिद्ध्यासनजन्ययागजधर्मादात्मतत्त्वसाक्षा-कारं संसारवीजसवासनिमध्याज्ञाननिइननसमर्थं (१) श्रासाद्य दे। षाभावात्रयस्यादेरभावे श्रनागतधर्मानु-त्यादेनानादिभवसन्चितकर्मणां भागेन स्रयाद्पष्टच्यते। उपदेशमाचाच्छरीरभिनात्मावगमेऽप्यन्यपरत्वशङ्कया सङ्गस्त्रकस्य । नाग्रह्यामलश्चालनमिति मननमाव-श्यकम्। तथाच मन्तव्यश्चोपपत्तिभिरिति श्रुतिरेवा-पपत्तिबोधकस्य शास्त्रस्यापवर्गहेतुत्वं बोधयति, मन-नस्य तदेकसाध्यत्वात्। एवच्च ग्रम-दम-ब्रह्मचर्याद्य-पर्रंहितयाविन्तय-नैमित्तिक-सन्योपासनादिकमीसहि-तात् तत्त्वज्ञानान्मुतिः। स्यादेतत् ज्ञान-कर्मगोर्न समप्राधान्येन समुचयः कर्मणां खवाक्यात् फलान्तरा-र्थत्वेन श्रुतत्वान्मोक्षार्थकल्पनाविरोधात् तत्त्वज्ञानस्य कर्मनिरपेक्षेण मुक्तिहेतुत्वप्रतीतेश्व। नाङ्गाङ्गिभावेन, तथा हि न कर्म सन्निपत्योपकारकम्, तत्त्वज्ञान-श्रीरानिवीहकत्वात्। नापि प्रयाजादिवदारादुप-

<sup>(</sup>१) अति साखुपदिरुविधिनेति ख॰।

<sup>(</sup>२) संसारवीजसवासनिम्याज्ञानोन्मूलनसमर्थमिति ख॰।

<sup>(</sup>३) अस्थिरस्वेत्वर्थः।

कारकम्, स्ववाक्यतएव कर्मणां प्रयोजनलाभेन फल-वत्सिवधावफलत्वाभावात् उपपत्तिविरुद्धयः ज्ञान-कर्मसमुचयः काम्य-निषिद्धयारभावात् (१)। नाष्यसङ्क-ल्पितफलवत्काम्यकर्मसमुचयः, चतुर्थाश्रमविधिविरा-धात्। श्रत एव न यावन्तित्ध-निमित्तिकसमुच्चयोऽपि। नापि यत्याश्रमविहितेन कर्मणा, तत्त्वज्ञाने सति ग्रहस्थस्यापि मुक्तेः।

"न्यायागतधनस्तत्त्वज्ञाननिष्ठोऽतिथिप्रियः। श्राडकत्तत्यवादी च ग्रहस्थोऽपि विमुच्चते"॥

इति स्नृतेः। न चाननुगतमपि साधनं, स्वर्गवद्प-वर्गे प्रकारभेदाभावात्। न चापवर्गाधिकर्त्तव्यतया कर्माणि विहितानि येन तत्समुचयः स्थात्। तस्मात् "सच्यस्य सर्वकर्माणीति स्नृतेः सर्वकर्मसच्यासे। ज्ञान-मावाच माख इति। मैवम्। स्व-स्वाश्रमविहितेन कर्मणा ज्ञानस्य समप्राधान्येन समुचयात् ज्ञान-कर्मणो-स्तुल्यत्वेन मुक्त्यर्थत्वाभिधानात्। तथाच श्रीभग-वद्गीता।

"स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं सभते नरः। स्वकर्मणा तमभ्यर्चे सिद्धिं विन्दति मानवः"॥

<sup>(</sup>१) काम्य-निषद्धयोख्यागाहिति छ॰।

श्रीविष्णुपुरागे।

"तस्मात्तत्राप्तये यतः कर्त्तव्यः पण्डितैर्नरैः। तत्राप्तिचेतुर्विज्ञानं कर्म चे तं महामते"॥ हारीतः।

"उभाभ्यामेव पश्चाभ्यां यथा खे पश्चिणां गितः।
तथैव ज्ञान-कर्मभ्यां प्राप्यते ब्रह्म श्राश्वतम्"॥
श्रुतिश्व, "सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष श्रातमा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण च" इति एतन्मूलकमेव,

"परिज्ञानाइवेन्मुक्तिरेतदालस्यलक्षणम्। कायक्षेणभयासैव कर्म नेच्छन्यपण्डिताः"। "ज्ञानं प्रधानं न तु कर्महीनं कर्म प्रधानं न तु बृडिहीनम्। तस्माद्द्योरेव भवेत्यसिडि-नं ह्येकपक्षा विहगः प्रयाति"॥

न च फलान्तरार्थत्वेन श्रुतस्य कर्मणः फलान्तरा-र्थत्वमनुपपन्नम्, तथा वाक्यस्वरसात् ज्ञानतुत्व्यताप्र-तीतः। तत्तत्फलजनकत्वेऽपि हि कर्मणां शब्द एव मानम्, एवमन्थचापि। भवतु वा श्रारादुपकारितया श्रङ्गाङ्गिभावेन समुचयः, स प्रयाजाद्विदपूर्वदारैव। यत्तु जडभरतापात्वाने। "न पपाठ गुरुप्रोक्तां क्षते। पनयनः श्रुतिम्।
न द्दर्भ च कर्माणि श्रास्त्राणि जयहे न च' इति ॥
तद्योगिधर्मसङ्गत्यागार्थं जातिस्मरत्वेन न श्रिष्ठितानौत्येवंपरं वा। तदुक्तं। "जज्ञे जातिस्मरो दिजः
सर्वविज्ञानसम्पन्नः सर्वश्रास्त्रार्थतत्त्ववित्" इति (१)।

श्रव केचित्। श्रनुत्यन्नतत्त्वज्ञानस्य ज्ञानार्थिनस्तत्प्रतिवस्थकाधर्मनिष्टित्तिद्वारा प्रायश्चित्तवदारादुपकारकं कर्म सिन्नपच्छोपकारकन्तु तत्त्वज्ञानम्। उत्यनतत्त्वज्ञानस्य तु श्रन्तराज्ञथष्टष्टः कारीरीसमाप्तिवदारस्थाश्रमपरिपाजनं लेकसंग्रहार्थम्। यद्यपि लेकसंग्रहे। न प्रयोजनम् सुख-दुःखाभाव-तत्साधनेतरत्वात्, तथाप्यकर्णे लेकिकानां विगानान्निन्यत्वेन
यञ्जानं तत्परिहारार्थं तत्कर्मसाध्यदुःखात्पादनेनाधर्मश्चयार्थच्चेति। तन। तत्त्वज्ञानं प्रस्वज्ञत्वपश्चे कर्मणां
द्यपूर्वद्वारा जनकत्वं दुरितध्यंसकल्पनाता लघुत्वात्
तस्मात् यानि कर्माणि उपनीतमाचकर्तव्यत्वेन विहितानि सन्योपासनादीनि तानि मेश्वार्थिभिरप्यवश्यं
कर्तव्यानि तत्परित्यागस्य प्रस्ववायद्वेत्त्वेनाशास्त्रीय-

<sup>(</sup>१) तद्योगिधर्मत्वेन सङ्गवागाधं जातिसारत्वेन वा न शिक्तितानात्वेवं-परञ्च, तदुत्तं, जज्ञे जातिसारो दिज इतीति ख॰।

त्वात् सङ्गोचे मानाभावात् निषिद्यानि काम्यानि च बन्ध हेतुत्वान्मुक्तिपरिपन्थीनीति त्यञ्चन्ते। धनमूलानि च धनत्यागादेव त्यञ्चन्ते। सेऽयं "संन्यस्य सर्वकर्मा-णीत्यस्यार्थः, श्रयमेव हि सन्यासपदार्थः, तथाच श्रीभगवद्गीता।

''काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्यासं कवयाविदुः। नियतस्य तु सन्यासः कर्मणां ने।पपद्यते। मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्त्तितः"॥

तत्त्वज्ञानं धर्मदारा मुक्तिसाधनं विहितत्वेन धर्मजनकत्वादिति धर्मस्यैव प्राधान्यम्। स च धर्मी मुक्त्यैव
फलेन नाष्यत इति केचित्। तन्न। मिथ्याज्ञाननिरुच्या दृष्टदारेणैवापपत्तावदृष्टकल्पनानवकाष्रात्।
ज्यन्यथा भेषजादिष्वपि तथा स्यात्। एवच्च तचैव
विहितत्वस्य व्यभिचारः।

श्रव वदिना। संसारकारणे च्छेदक्रमेण कार्यो च्छे-दाक्मोश्रः, एवच्च तत्त्वज्ञानमाचादेव मिथ्याज्ञाने च्छेदादपवर्गः तव न तस्य कर्मसहकारित्वम् मिथ्याज्ञानान्मू चने कर्मविनाङ्गतस्यैव तस्य दिङ्मोहादौ हेतुत्वावधारणात् कर्मणामपवर्गहेतुताश्रुतिश्च तत्त्वज्ञानदाराष्युपपद्यते साक्षात्तस्याश्रुतेः। तत्त्वज्ञानवतश्चाधि-

कारे नित्याकरणेऽपि देषाभावेन प्रत्यवायाभावे।प्राप्तः। अन्यया भागार्थं विहित-निषिद्वाचरणेन धर्माधर्मीत्पत्ती मेश्याभावप्रसङ्गः। ननु तत्तत्तीर्थ-महादान-स्नान-काशीमरणादिकर्मणां तत्त्वज्ञाननेरपे-स्येण मुक्तिहेतुत्वं श्रूयते तत्कयं तत्त्वज्ञानमेव तहेतुः। न च तेषां तत्त्वज्ञानमेव व्यापारः, अनुपदं तत्त्वज्ञाननत्त्राद्दिष्टद्वारा तहेतुत्वं वाच्यम् तथाचापवर्गनानुत्पाद्दिष्टद्वारा तहेतुत्वं वाच्यम् तथाचापवर्गनकारणमेवादृष्टं कल्पातां लाघवात्। न च तत्त्वज्ञान-प्रतिबन्धकाधर्मनाश् यव तेषां व्यापारः, प्रतिबन्धका-दुरितध्वंसते।ऽपूर्वस्य लघुत्वात्। अथ तत्त्वकर्मणाम-ननुगमात् कथं मुक्तिरनुगता दुःखध्वंसे प्रकाराभावा-दिति वेत्। न। गुणनाश्रे समवाय्यसमवायिनाश्र-

<sup>(</sup>१) खभावरूपे दुःखध्वंसे वैजात्यकस्पनस्यासम्भवादित्यर्थः। न च प्रति-योगिनि दुःखे जातिविश्रेषान् कस्पयित्वा तदविक्त्वप्रतियोगिनां स्वाश्रयप्रतियोगिकत्वसम्बन्धेन जातिविश्रेषाणामेन वा जन्यतावच्छेद-कत्वस्वीकारेण व्यभिचारवारणं सम्भवतीति वाचं। गोनधजन्यता-वच्छेदकजात्या साङ्गर्येण तादण्जातिकस्पनाया स्वसम्भवात्। न च गोवधजन्यदुःखानां मध्ये यानि प्रायस्वित्तनाग्र्यानि तन्माचरुत्ति-जीतिरेका यानि तत्त्वज्ञाननाग्र्यानि तन्माचरुत्तिजीतिरेकेति न साङ्गर्यमिति वाचं। तासां नानात्वं तत्त्वज्ञानादिनाग्रयतावच्छेदक-जातीनां वा नानात्वं इत्यच विनिगमकस्य दुर्वभत्वात्।

विरोधिगुणानां नाणकत्वनियमात् (१)। तत्तन्वाणिविणेषे
तु तत्त्वद्वेतिति चेत्, ति तत्त्वदुःखध्यंसे तत्तत्वक्षणा–
मिप तथात्वमस्तु, तवापि तत्त्वज्ञाने तत्प्रतिबन्धकदुरितध्यंसे चाननुगतानामेव तत्तत्कक्षमेनां जनकत्वम्
सुमुश्रुमुहिग्य विहितत्वं वानुगतमस्तीति चेत्। न।
ज्ञान-कक्षणानिरपेश्वकारणताश्रवणात् व्रीहि-यववदिकल्प एव। निरपेश्वकसाधनावरु डेऽपरसाधनावरु डेऽपरसाधनान्वया न विकल्पमन्तरेण सम्भवति त्र्याकाङ्वाविरहादिति न्यायात् (१)। साहित्यवाधकं विनैकं
प्रत्यनेकस्य हेतुता यच प्रव्देन बेध्यते तच विकल्पेनान्वया यथा व्रीहि-यवयारिति व्युत्यत्तेर्वा। वस्तुतस्तु (१)
हिस्मुमिसवासनिम्थ्याज्ञानान्मूलनं विना न मेश्व-

<sup>(</sup>१) नामानात्वदर्भनादिति ख॰।

<sup>(</sup>२) स्वाकाङ्घाविर हादिनियमादिति ख॰।

<sup>(</sup>३) वेदबोधितवैका स्विक हेतुता स्थलं समुचिते स्थां न फलसि द्धिः सम्ब-खित वी चि-यवा स्था से काया गान नुष्ठा ना दिति त्य गारि गानि न्या न-क स्मिणां क स्मिणां हेतुत्वे तत्सम्बलने मो स्वा भावप्रसङ्गः। ना पि ज्ञान-क स्मिणां समुचितानां मो स्व हेतुता सस्भवित, तत्त्व ज्ञा नो पाये यो गान्या सादो स्वत्य साध्यता ज्ञाने मो स्व हेतुका ग्री मरणादित त्य ला स्मिस् प्रयत्य नुप-पत्तेः मधुरा-का ग्री मरणानां सम्बलना सम्भवाच इत्य स्वरसादा इ, वक्त तिस्वित।

इत्युभयसिद्यम्, तादशमिय्याचाननाशे चान्वय-व्यतिरे-काभ्यां तत्त्वज्ञानकार्णमवधारितमता न तेन विना स इति तचापि तत्त्वज्ञानमावश्यकम्। यद्यपि मिथ्या-ज्ञाननाभे विरोधिगुणस्यैव हेतुलम्, तथापि अध्या-ज्ञानप्रागभावासहद्विमिच्याज्ञानध्वंसस्य तदेवसाध्य-त्वम्। "त्रात्मा ज्ञातव्यो न स पुनरावर्त्तते" इति श्रृतेमी खं प्रति तत्त्वज्ञानस्य हेतुत्वावधारणाच "तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय" इति श्रुत्या तत्त्वज्ञानं विना न मेा श्रः किन्तु तिसानसत्ये-वेति प्रतिपादनाच । अन्यथा स्वर्गादौ न गरीराद्यः कल्पेरन्। कर्माणां तत्त्वज्ञानदारापि मुक्तिजनकत्व-सम्भवात् प्रमाणवतागारवच्च न देशवाय। कर्माणां तत्त्वज्ञानविशेष एव जनकत्वं ऋता न तचाननुगमा-देाषाय। वाराणसीमरणस्य तत्त्वज्ञानफलकत्वमागः मादेवावगम्यते। तत्त्वज्ञानाद्दत्तफलान्येव कमाणि प्रायश्चित्ताद्वि विनश्यन्ति अनन्यथासिडशब्द्बनात्। न च प्रायश्चित्तस्य दुरितात्यत्तिनिमित्तकत्वं, पापनाश-फलश्रवणात्। त्रात एव न ब्रह्महत्यादीनां प्रायश्चित्त-दुःखमेव पालम्, नरकपालश्रुतिविरोधात् प्रायश्चित्त-विधिवैय्यथ्यीच, दुःखैनफललेन तचाप्रवृत्तेः। नापि कर्मान्तराधिकार एव फलम्, महापातकातिरिक्ते-ऽनिधकाराभावात् श्रन्थया यत्किन्दित्पापवतेऽकत-प्रायश्चित्तत्वेनानिधकारापत्तेः। प्राणान्तिके तद्भा-वाच । श्रूयते हि ।

"भियते हृदयम्बिश्कियन्ते सर्वसंभयाः"। श्रीयन्ते चास्य नर्साणि तस्मिन्दष्टे परात्मिन"॥ स्मृतिश्च।

"ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भष्मसात्कुरुतेऽजुन" इति ।

"नाभुक्तं श्रीयते कर्मोत्यच च प्रायश्चित्तादिसृतितः सङ्कोचस्यावश्यकत्वेन श्रव्द्वाधितनाश्चकानाश्यकर्म- परत्वं खाघवात् न तु तत्तद्व्यकर्मपरत्वं गारवात् पाप-पुण्यश्चयद्देतृनां बहुतरत्वात्। ज्ञानस्य नाश्कत्वं शब्द्वाध्यमित्युक्तम्। श्रय भस्मसात्यदस्य खाश्चिका- त्वेन यथा वहः परम्पर्या भस्म तथा ज्ञानाकर्मश्चय- द्रत्यर्थः। तथाच "नाभुक्तं श्चीयते कर्मोति स्मृतिरुत्सर्ग- तोभोगेनैव श्चयमाह, श्रनन्यथासिद्धप्रायश्चित्तविधिना सा बाध्यते, ज्ञाननाश्चत्वः भोगदारापि सम्भवती- त्यवाधे सम्भवति बाधकत्यना नेति चेत्। न। कर्माणा

<sup>(</sup>१) क्वित कमीवन्धनमिति ख॰।

<sup>(</sup>२) चानस्य नाप्रकावचेति ख॰।

भागनाश्यत्वे ज्ञानस्थानाशकत्वात्। न हि भागस्तत्त्व-ज्ञानव्यापारः, तथाऽश्रवणात् तेन विनापि कर्मण-एव तदुपपत्तेश्व। कर्मणा भागनाश्यत्वे तत्त्वज्ञाना-नुपयागात्।

यतु "नाभुक्तमिति स्मृतिविरोधेन श्रीयन्तद्रत्यादि-श्रुतेरन्यथा वर्णनम्। तन्त । स्मृतेः प्रत्यक्षवेदवाधित-त्वेन विरुद्धार्थकवेदाननुमापकत्वात्। वामदेव-साभ-कायव्यू इश्रवणात्त वज्ञानेन कायव्यू इ-रिप्रभृतीनां मुत्पाद्य भागदारा कर्माश्रय इति चेत्। न। तपः-प्रभावादेव तत्त्वज्ञानानुत्पादेऽपि कायव्यु इसस्भवात्। भागजननार्थेच कर्माभिरवध्यं तत्तत्कायनिष्यादन-मिति न तच तत्त्वज्ञाने।पयागः, यागपदाच्च कायानां तज्जनकार्माखभावात् तपः स्वभावादा (१) । न च ज्ञानं भागदारा कर्म्मनाश्रकं द्रत्युक्तम्। एतेनागमयाः पर-स्पर्विरोधात् ऋनिर्णये विमतिपदं कर्म भागनाश्यं प्रायश्चित्ताद्यनाश्चले सति कर्मालात् भुत्त-भुज्यमान-कर्मावदित्यनुमानान्त्रिणेय इत्यपास्तम्। ज्ञानस्य प्राय-श्चित्ततुन्यत्वेनाप्रयाजवत्वात् श्रुतिबाधितत्वाच शब्द-बाधितनाश्वानाश्यत्वस्योपाधिताच अक्रतप्रधानेन

<sup>(</sup>१) तज्जनकध्यमस्माखभावात् तपःप्रभावादेति ख॰।

क्षतप्रधानेन चाङ्गापूर्वेण व्यभिचाराच तस्य प्रधान-यागादिनाश्यत्वात्। न च तस्यापि यागस्येव स्वर्ग-फलकलिमिति तन्नाभ्यत्वमेव अधिकताधिकारेऽपि स्वर्गनामस्याधिकारात् ऋत्यया निष्मनेऽप्रवृत्तेरित वाच्यम्। स्वर्गफलल्वेऽङ्गत्वविरोधात्। प्रवृत्तिश्च फल-वद्यागर्थितया। तदुक्तम्, "प्रधाने रागाद्के वैधीति। ननु "तावदेवास्य चिरं यावत विमासः त्रथ सम्प-त्स्यते कैवल्येन'' इति श्रुतेः तावदेवास्थात्यन्तत्त्व-न्नानस्य चिरं विलम्बः यावनोत्पनकर्मगोविमासः श्रय सम्पत्यते कैवन्येनेत्यच भागेन स्रययित्वा इति ग्रेषः। न च ग्रेषे मानाभावः, सत्यपि विज्ञाने नर्सा-वस्थाने कृप्तसामर्थ्यस्य भागस्यैव नाशकत्वेनाश्चेपादिति चेत्। न। तत्त्वज्ञाने सति तत्त्वज्ञानद्शायां न मेा खः किन्तु तद्ग्रिमश्च्या इत्यार्थत्वेनाप्युपपत्तेः।

यत्तु ऋकतप्रधानाङ्गापूर्वाभिप्रायमेतत् "ज्ञानाग्निः सर्वकर्म्माणीत्यादि तेषां कार्य्याणां नाश्रकान्तराभावा-दिति। तन्त्र। प्रधानार्थितया क्षृप्तानां तदभावे तत्सा-मग्रसिद्धेः तत्सन्वेऽपि सर्वकर्मपदस्य कर्म्यान्तरपरिग्रा-इकस्य सङ्गोचे मानाभावात्। यद्पि भस्मसात्करणा-दिना फलाजनकत्वमुच्यते तत्त्वज्ञानात्कृतमपि विहितं कम्मे न फलायेति। तथाच श्रुतिः, तद्यथा "पुष्कर-पनाभेनापः श्लिष्यन्ते" इत्यादि । तदिप न । न हि भस्मसात्कर्णं स्रयश्वानुत्पत्तिरचते। न च लस्णा, मुखे वाधकाभावादिति । उच्यते । कर्माणा भागना-श्यत्वेऽपि ज्ञानस्य कर्मानाशकत्वम् भागस्य तत्त्वज्ञान-व्यापारत्वात्। न च भागमाचस्यैव कर्मानाभे साम-र्थातत्त्वज्ञानव्यभिचारः, कर्म्भग्रागभावासहरुत्तिकर्म-नाभे युगपत्कर्मभागे वाऽव्यभिचारात्। अत रवानु-मानेनागमबाधाप्रयाजकत्वेन च श्रुतिवाकाशेषे माना-उत्पन्नतत्त्वज्ञानस्यापवर्गविलम्बोपपादनार्थं उक्तरीत्या भागस्यैवाश्चेपादिति, तदस्यापवर्गस्य परमः पुरुषार्थस्य श्रुतिसिइं कार्णमनुमानमिति विविक्तम्॥ इति श्रीमहामहापाध्याय-श्रीगङ्गेशविरचिते(१)तच्व-चिन्तामणे। अनुमानाख-दितीयखण्डे ईश्वरानुमानं। समाप्तच दितीयमनुमानखर्ढं॥

<sup>(</sup>१) श्रीमङ्गेश्वरविरचित इति कचिक्ति-एक्तकपाठेन तत्त्वचिन्तामिण-प्रयोता मङ्गेपेतिनाभेव मङ्गेपेतिनामसमानार्थकमङ्गेश्वरेतिनाभापि प्रसिद्ध खासीदिवहं सम्भावयामीति।

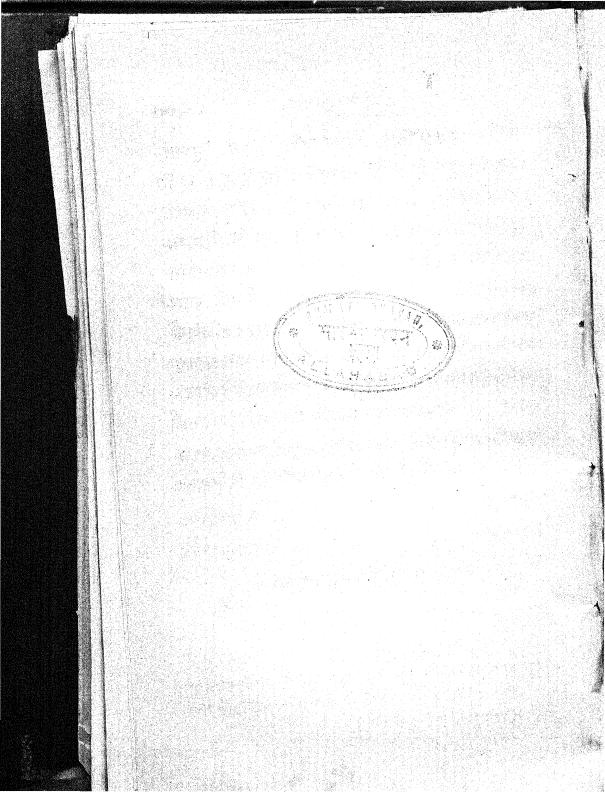

#### BIBLIOTHECA INDICA:

# Collection of Oriental Works

PUBLISHED BY THE
ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.
NEW SERIES, No. 844.



#### तत्त्वचिन्तामणिः।

TATTVA-CHINTÁMANI.

EDITED BY

PANDIT KAMAKHYA-NATH TARKA-VAGISA VOLUME IV. FASCICULUS I.

#### CALCUTTA:

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS,

AND PUBLISHED BY THE

ASIATIC SOCIETY, 57, PARK STREET.

1894.

## LIST OF BOOKS FOR SALE

AT THE LIBRARY OF THE

# ASIATIC SOCIETY OF BENGAL,

No. 57, PARK STREET, CALCUTTA,

AND OBTAINABLE FROM

THE SOCIETY'S AGENTS, MESSRS. KEGAN PAUL, TRENCH, TRÜBNER & CO., LD.

PATERNOSTER HOUSE, CHARING CROSS ROAD, LONDON, W. C., AND MR. OTTO HARRASSOWITZ, BOOKSELLER, LEIPZIG, GERMANY.

Complete copies of those works marked with an asterisk \* cannot be supplied—some of the Fasciculi being out of stock.

#### BIBLIOTHECA INDICA.

#### Sanskrit Series.

|                                                                                                                                                                             |             |             | 15.44   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|-----|
| Advaita Brahma Siddhi, (Text) Fasc. 1-4 @ /6/ each                                                                                                                          |             | Rs.         | 1       | 8   |
| Advaita Brahma Siddil, (1627-14 @ /6/ each Agni Purana, (Text) Fasc. 2-14 @ /6/ each 1-5 @ /6                                                                               |             | RUNCHIEDOL. | 4       | 14  |
| Agni Parana, (Text) Fasc. 2-14 (6) (7) Fasc. 1-5 (6) (6) Aitareya Aranyaka of the Right Veda, (Text) Fasc. 1-5 (6) (6)                                                      | each        |             | 1       | 14  |
| Aitareya Aranyaka of one 1015                                                                                                                                               | <b>62</b> . |             | 0       | 12  |
| Anu Bhashyam, (Text) Fasc. 1-2                                                                                                                                              |             | 5753        | 0       | • 6 |
| Anu Bhashyam, (1921).<br>Aphorisms of Sándilya, (English) Fasc. 1<br>Ashtasáhasriká Prajpaparamitá, (Text) Fasc. 1–6 @ /6/ each                                             | ch ( )      |             | 2       | 4   |
| Ashtasahasrika Prajuaparamita,                                                                                                                                              | . \-        |             | 1       | 14  |
| Ashtasanasrika 11ajudh Ashtasanasrika 11ajudh Asvavaidyaka, (Text) Fasc. 1–5 @ /6/ each Asvavaidyaka, (Text) Fasc. 1–5 @ /6/ each Asvavaidyaka, (Text) Fasc. 1–5 @ /6/ each | Vol. II.    | Fasc.       |         |     |
| Avadána Kaipaiata, (Bans. and Illordana Kaipaiata,                                                                                                                          |             |             | 6       | 0   |
|                                                                                                                                                                             | 5971466     |             | 2       | 10  |
| *Bhámati, (Text) Fasc. 2-8 @ /6/ each                                                                                                                                       | •           |             | 0       | 12  |
|                                                                                                                                                                             | .4.         |             | 1       | 8   |
| Brihaddevata (Text) Pasc. 1 4 @ 6 each                                                                                                                                      |             |             | 1       | 8.  |
| Brihadharma Purana, (1620) Fore 2-3 @ 6/ each                                                                                                                               |             |             | 0       | 12  |
| Bribafaranyaka Upanishau (masan 9-8 @ 6/6/6                                                                                                                                 | each        |             | 0       | 12  |
| Chaitandya-Chandrodaya Nataka, Toke II 1-25: III.                                                                                                                           | Part I,     | Fasc.       |         |     |
|                                                                                                                                                                             |             |             | 19      | 8   |
|                                                                                                                                                                             |             |             | 0       | 6   |
| *Chhándogya Upanishad, (English) Fasc. 2                                                                                                                                    |             |             | 0       | 12  |
| *Chkándogya Upanishad, (English) Fasc. 2-3 @ /6/ each<br>*Hindu Astronomy, (English) Fasc. 2-3 @ /6/ each                                                                   |             |             | 1       | 8   |
|                                                                                                                                                                             |             |             | 4       | 8   |
| Kátantra, (Text) Fasc. 1-6 @ /12/ each Kátantra, (Text) Fasc. 1-14 @ /12/ each                                                                                              |             |             | 10      | - 8 |
| Kátantra, (Text) Fasc. 1-0 (12) cach<br>Káthá Sarit Ságara, (English) Fasc. 1-14 (2) /12/ each<br>Káthá Sarit Ságara, (English) Fasc. 1-9 (2) /6/ each                      |             |             | 3       | 6   |
| Katha Sarit Sagara, (Mext) Fasc. 1-9 @ /6/ each<br>Kúrma Purana, (Text) Fasc. 3-6 @ /6/ each                                                                                |             |             | 1       | 8   |
| Kurma Purana, (Text) Fasc. 3-6 @ 66 each<br>*Lalitat Vistara, (Text) Fasc. 3-6 @ 12/ each                                                                                   |             |             | 2       | 4   |
| *Lalite*Vistara, (Text) Fasc. 1-3 @ /12/ each Ditto (English) Fasc. 1-3 @ /6/ each                                                                                          |             |             | 4.      | 2   |
|                                                                                                                                                                             |             |             | 1       | 2   |
| Madana Parijata. (Text) Fasc. 1–3 @ /6/ each<br>Manutika Sangraha, (Text) Fasc. 4–7 @ /6/ each                                                                              |             |             | 1       | 8   |
| Manutika Sangraha, (18k0) Fasc. 4-7 @ /6/ each<br>*Markandeya Purana, (Text) Fasc. 1-3 @ /12 each                                                                           |             |             | 2       | 4   |
| *Markandeya Purana, (Text) Fasc. 1-3 @ 12 cach<br>Markandeya Purana, (English) Fasc. 1-3 @ 12 cach<br>Markandeya Purana, (Text) Fasc. 3-19 @ /6/ cach                       |             |             | 6       | - 6 |
|                                                                                                                                                                             |             |             | and the | 2   |
| Warada Smriti, (16xt) 1 asc C                                                                                                                                               |             |             | 0       | 12  |
| Naradat diff.  Nyayavartika, (Text) Fasc. 1-2  Nyayavartika, (Text) Vol. I, Fasc. 4-6; Vol. II, Fasc. 1  *Nirukta, (Text) Vol. I, Fasc. 1-8 @ [6] each                      | 1-6. Ve     | 1 TT        |         |     |
|                                                                                                                                                                             |             |             | 8       | 10  |
| *Nirukta, (1981) vol. IV, Fasc. 1-8 @ /6/ each Fasc. 1-6; Vol. IV, Fasc. 1-8 @ /6/ each Rywards of Polity, By Kamandaki, (S                                                 | one I Fai   | ac 2-F      |         |     |
| Fasc. 1-6; Vol. IV, Fasc. 1-8 @ /6/ each<br>*Nitisara, or The Elements of Polity, By Kamandaki, (S                                                                          | amo, ju co  | 30. 4       | 1       | - 8 |
| /a life Lagvill                                                                                                                                                             |             |             | ั้ด     | 10  |
| Nyayabindutika, (Text)                                                                                                                                                      | TO T        | T Wasa      |         |     |
| Nyayabindatika, (Text)<br>Nyaya Kusumanjali Prakarana (Text) Vol. I, Fasc. 1-6                                                                                              | i von i     | e, a cont   | . 9     | . 0 |
| 1-2 @  6  each   Feet 1-5 @  6  each                                                                                                                                        |             |             | . 1     | 12  |
| 1-2 @ /6/ each<br>Parišiahta Parvan, (Text) Fasc. 1-5 @ /6/ each                                                                                                            |             |             |         |     |
| A Little tention - m                                                                                                                                                        |             |             |         |     |

### BIBLIOTHECA INDICA:

λ

#### COLLECTION OF ORIENTAL WORKS

PUBLISHED BY

THE ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.

NEW SERIES.—No. 844.

THE TATTVA-CHINTĀMAŅI

BY

GANGES'A UPADHYAYA.

PART III.

UPAMĀNA KHANDA

WITH THE COMMENTARY OF

KRIŞŅAKĀNTA  $\nabla$ IDYĀVĀGĪÇA

EDITED BY

PANDIT KĀMĀKHYĀ NĀTHA TARKA-VĀGĪSA,

Professor, Sanskrit College, Calcutta.

CALCUTTA:
PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS.
1897.

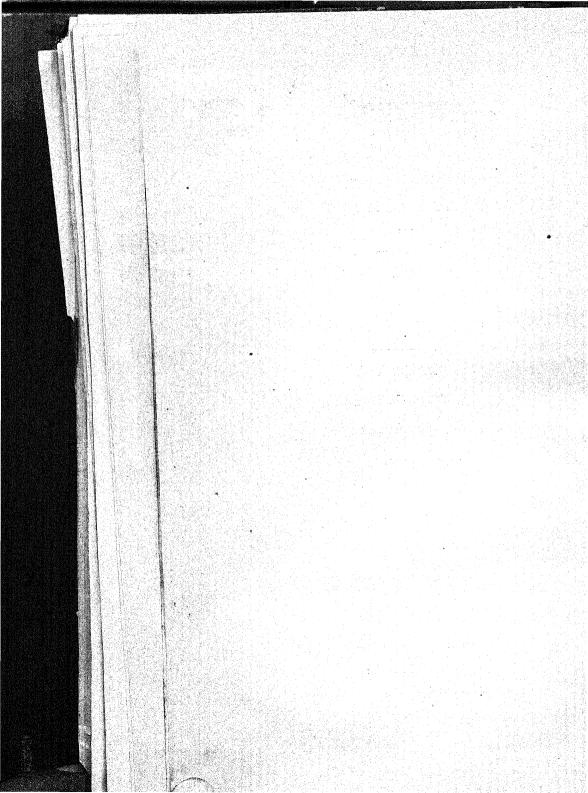

# तत्त्वचिन्तामगा

# उपमानवर्ड।

## श्रीमद्गङ्गेशोपाध्यायविर्चितं।

श्रीकृष्णकान्तिवद्यावागीश्रविरचितदीपन्याब्यटीकामहितं।

श्रासियाटीक-सोसाइटी-समाजानुमत्या

षंक्षतविद्यालयाधापक-

श्रीकामाखानाय-तर्कवागीश्रेन

परिश्रोधितं।

किकाताराजधान्यां

वाप्तिस्त मिश्रनथन्त्रे सुद्रितं।

भक्ताब्दाः १८१६। ई०१८८४।



ॐ गणेशाय नमः।

# तत्त्वचिन्तामगा।

उपमानाखाततीय खण्डं। श्रथोपमानं निरूप्यते, (१) तच साहस्यप्रमाकर्ण-

## उपमानाख्यतीयखण्डदीपनी।

श्रीक्षणाचरणास्भोजदृष्टं खाने निधापयन्।
तनोति श्रीकृषणकान्तासृतीयमणिदीपनीं ॥
तियाचिन्तामणिदीपनी खयं
निहन्तु विद्यद्गणसंभयात्मकं।
तिमस्रमेषा निविडं हिस्सा
यथा दिनेभो वहिरम्थकारं(१)॥

- (१) मध्रानायप्रणीताया उपमानखण्डयाखाया दुर्वभलात् वाखासह-कारं विना चिन्तामणियस्य दुर्वेधिलाच नगरीप्रसर्वेखप्रव्दप्रिति-प्रकाणिकाव्याखाद्यत्विणाकान्तभट्टार्थेप्रणीतव्याख्या सहितसुपमा-नाखाहतीयखण्डं प्रकाणितमिति ।
- (२) एषा हतीयचिन्तामिशिदीयनी हृदिस्था सती विदद्गणसंभ्रयात्मनं निविडं गाएं तिमसं अन्धनारं निहरन्धनारं दिनेश्र इव निहन्त विनाभ्ययु इति समुदितार्थः।

हतीयचिन्तामणिमाण्री पुनः

सुद्र्लभाचिति परिश्रमो मम। श्रत्यन्तयत्ने मिलितापि सत्पय-प्रकाशिनी नेति मतिर्नियोजिका ॥ श्रीकृष्णकान्तवचनं तत्त्वज्ञानफलप्रदं। विहाय माथुरीचिन्ता क्रियते शूरिभिः कयं॥ लचण-खरूप-प्रामाणादिपकारेणानुमानं निरूप प्रियग्रअू-षार्थमुपमाननिरूपणं प्रतिजानीते, 'त्रथेति ऋनुमाननिरूपणानन्तर-मित्यर्थः। यद्यपि ग्रन्थलाघवार्थमनुमाननिरूपणप्रागेवानुमानोपमा-नयोर्वसर्सङ्गतिः प्रदर्भिता<sup>(१)</sup> दति पुनस्तस्यदर्भनमनुचितं<sup>(२)</sup> तथापि उपमाननिरूपणेऽनुमाननिरूपणाननार्यानभिधाने उपमानखानुमा-नान्तर्गतत्वसन्देहेन समस्तिचनामिणग्रन्थाध्ययनाधीनपातार्थिनो-ऽधीतप्रत्यचादिपरिच्छेददयस उपमानाकाङ्गायां निवृत्तिः स्थात् विश्रिय ग्रुश्रुषापि न स्थादिति तदिभिधानं। न च केवलात् 'खप-मानं निरूषते' इति प्रतिज्ञावाक्यादेव प्रतिज्ञान्तरावगमात् श्रर्थत-एवानुमानपरिच्छेद्यमाप्तिज्ञाने उपमानस्थानुमानान्तर्गतलाभाव-निश्चयात् कुतस्तत्वंग्रय इति वाच्यं। तथापि प्रतिज्ञेयं श्रनुमान-विभोषनिरूपणविषयिणी न वा दति संभयेन तादृ भसंभयोत्यादे

<sup>(</sup>१) तथाच अनुमानापेत्त्रया प्राथमिकाजित्तासाविषयत्वप्रयोजकावज्ञ-वादिसम्मतत्वक्रयनेन विरोधीभृतानुमानजित्त्वासाया विषयसिद्धा निवृत्ती सत्यासुपमानं निरूपसीयमिति सूचनात् अवसरसङ्गतिः प्रदर्भितित भावः।

<sup>(</sup>२) अधेवादिग्रह्मेन एनः सङ्गतिप्रदर्भनमनुचितमित्वर्थः।

बाधकाभावात् । त्रानन्तर्थाभिधाने तु त्रतुमानपरिच्छेद्समाप्ति-ज्ञानात् उपमानेऽनुमानानन्तर्गतलिश्चयेन तादृग्रसंग्रयानुत्पत्तेः । एवं 'त्रयग्रब्दस्य मङ्गलवाचितया ग्रन्थारमे मङ्गलवाचकग्रब्दाभि-धानस्य ग्रन्थकर्त्तृणां रीतिसिद्धतयापि तदिभिधानं।

मिश्रास्त 'श्रयग्रब्देनेवाचावसरमङ्गितः प्रदर्भिता। श्रनुमानग्रस्थे तादृग्रपाठस्त कास्पनिकः। न च खरूपसत्याः सङ्गतेरपेचितलेऽपि तत्प्रदर्भनमफ्लं इति वाच्यं। श्रनुमानग्रस्थ एव सङ्गतिप्रदर्भन-प्रति-ज्ञाफलयोर्दर्भितलात् श्रचापि तयोरेव तत्फललात् इति वदन्ति।

त्रपरेत् 'उपमानं निरूषते' द्रत्येवाच पाठः । 'त्रथमब्द्सु कान्पनिकः किं तदर्थविवेचनया दत्याज्ञः । एतन्मतद्दयमेव न साधु सकलतान्त्रिकसिद्धपाठानामपलापापत्तेः ।

श्रन्ये तु 'श्रयश्रन्दोऽच नानन्तर्यार्थेकः परन्तु तस्य मङ्गलवाचितायाः "श्रय स्थान्मङ्गले प्रश्ने" दत्यादि कोषिमद्भतया यन्यादौ मङ्गलवा-चकश्रन्दप्रयोगस्य यन्यकारीयरीतिमिद्धतयैव तदिभिधानिमत्याङः। तद्यमत् श्रानन्तर्यानिभिधाने दत्तदोषस्वेव जागरुकलात्।

खटा वर्त्तमानक्षतिमाध्यलप्रतिपादनात् वर्त्तमानक्षतिमाध्यनिष्ट-पणविषय उपमानमिति प्रतिज्ञार्थः । उपमानपद्ख भावकर्ण-युत्पत्या उपमिति-तत्कर्णोभयपरतया उभयोरेव प्रतिज्ञानलेन अग्रे उपमितिनिष्ट्पणस्य नार्थान्तरलमित्यवधेयं । सादृश्यस्थाति-रिक्तपदार्थतावादिनां मीमांसकानां मतसुपन्यस्थित, 'तचेत्यादिना 'दत्यितिरिक्तं सादृश्यमित्यन्तेन(१)। 'तच' उपमाननिष्ट्पणे, सप्तम्यर्थे।

<sup>(</sup>१) इत्यधिकं सादृश्यमित्यन्तेनेति खचिह्नितपुक्तकपाठः, यतादृश्यपाठेन कस्यचिन्मूलपुक्तकस्य तादृश्यः पाठोऽनुमीयते ।

घटकलं विषयलं वा, तथाचोपमाननिरूपण्खा घटकं विषयो वा यद्पमानं तत् सादृश्यप्रमाकरणखरूपमिति योजना। 'सादृश्ये-त्यादि किञ्चित्पद्यक्यतावच्छेदकलावगाहिनी या सादृग्यावच्छिन-प्रमा तत्करणमित्यर्थः, विग्रेखक-यत्किञ्चित्पद्गम्बलप्रकारिका तेषां मते गोग्रदृग्रो गवयपदवाचा दत्याकारिकैवोपमितिः, न तु गवयो गवयपदवाचा द्वाकारिका, सादृश्यस्थातिरिक्ततया गवय-लजात्यपेचया त्रगुर्वेन तस्वेव गवयपद्मवित्तिनिमित्ततया उप-मितौ पारतन्त्र्येण सादृश्चे प्रकातावच्छेदकलभानेन तस्यास्तदव-गाहिलं तादृग्रप्रमाकरणस्थोपमानरूपप्रमाणलाभिधानेनैव तादृग्र-प्रमाया उपमितिलमर्थत एवावगस्यते । प्रमालन्तु प्रकृते ज्ञानलमेव न तु तद्दति तत्प्रकारकलक्ष्पं तिक्ववेधे प्रयोजनाभावात्। न च प्रमालाभिधानमभङ्गतं ज्ञानलाभिधानखेव सम्यक्लात् इति वाच्यं सूचे प्रमाणपद्रश्रवणात् 'प्रमाणतत्त्वमच विविच्यते' इत्यनेन प्रमाण-निरूपण्ख प्रतिज्ञातलाच प्रमाकरण्खेव प्रमाणलात् प्रमालाभि-धानात्। ननु गोसदृशं द्रवं सादृश्यं गवयपद्रशकातावच्छेदकिमिति स्रितिकरणेऽनुभवेऽतिव्याप्तिवारणाय प्रमालनिवेशनमावध्यकं स्रिते-ग्रेहीतग्राहिलेन तेषां मतेऽप्रमालादिति चेत्, न। तथापि तादृ-ग्रानुमितिकरणेऽतियाप्तर्दुर्वार्लात् श्रतः ग्रक्यलप्रकार्तानिरूपित-विभेखताव च्छेदकलाव च्छिन्न विभेखता निरूपितभक्तावच्छेदकलम-कारताया निवेश्वतया अतिव्याप्तिविरहात् अनुमितौ पारतन्त्र्येण भानास्वीकारात्। न च तथापि तादृग्रप्रत्यचादिकरणेऽतिव्याप्ति-रिति वाच्यं। तादृप्रविषयतानियतधमाविच्छित्रकार्य्यतानिरूपित- कारणताया खचणघटकलात् प्रत्यचलादेखादृप्रविषयतानियतला-भावात् । तादृप्रप्रमाकरणच सादृष्यविधिष्टिपिण्डप्रत्यचमिति साम्प्रदायिकाः।

नयास्य सादृष्यप्रमा करणं यचेतियुत्यत्या सादृष्यप्रमाजन्यललाभः, 'उपमानं' उपमितिः, 'प्रमालं' ज्ञानलमेव, लोकिकप्रयाचलं
वा, तथाच सादृष्यप्रकारकलोकिकप्रयाचन्यज्ञानसुपमितिरिति
पर्य्यविमार्थः। न चैवसुपमानप्रमाणानिरूपणे प्रर्थान्तरं न्यूनलं वा
पर्यविमार्थः। न चैवसुपमानप्रमाणानिरूपणे प्रर्थान्तरं न्यूनलं वा
पर्यविक्तवेद्यतया उपमितिनिरूपकलस्य उपमितौ ज्ञानकाले
तुत्यविक्तवेद्यतया उपमितिनिरूपितकरणताया श्रपि तादृप्रप्रमायां ग्रहात् तस्येव तल्जचणलमित्यर्थतो लाभात्, तथाच तादृप्रप्रयाचकरणतानिरूपकज्ञानकरण्ज्ञानलं उपमानप्रमाणलचणं पर्यविमतं, तादृप्रप्रयाचकरणतानिरूपकज्ञानलमेवोपमितिलचणं, तादृग्रप्रयाचत्रय्यवसाये उपमानलचणस्य उपमित्यन्यवस्यये उपमितिलचणस्य श्रतियाप्तिवारणाय कारणतासुपेच्य करणतानिवेगः,
करणतानिरूपकलञ्च तादृप्रप्रयाचनन्यथापार्जन्यले सित तादृप्रप्रयाचन्यलं तच विभेष्यद्वनिवेभे प्रयोजनाभावात् स्यान्तमेव
लचणे निवेष्यं, तादृप्रज्ञानकरणलञ्च तादृप्रज्ञानजनकयापारजनकलं
श्रतो न विभेषणज्ञानादावुपमानलचणातियाप्तः दित वदन्ति।

वस्तुतस्तु मादृष्यप्रमा क्रियते येन इति खुत्पत्था तादृष्पप्रमा-प्रयोजकिमत्यर्थः, प्रमितसादृष्यनिरूपकिमिति पर्यवसितं, तच गव-यादिनिष्ठं मादृष्यं निरूपकं गवादि श्रतएव गवयस्वोपमानं गौः गोरूपमेयो गवय इति खवद्वियते खोकैः, तथाहि गवयपदोत्तर- षष्ठ्या विश्रेष्यत्नमर्थः, उपपूर्व्यक्तमाधातीय सादृश्यप्रकारकप्रमाऽर्थः, तथाच गवयविश्रेष्यक्रसादृश्यप्रकारकप्रमानिक्पको गौरिति तद्र्यः, गोर्पमेयो गवय दत्यस्य तु गोरिति षष्ठ्यर्थानिक्पितलं तथाच गोनिक्पितसादृश्यप्रकारकप्रमाविषयो गवय दत्यर्थः । अध्यस्रोपमानं गौः गोर्पमेयोऽय दति व्यवहारवार्णाय धालर्थे प्रमालान्तर्भावः, अत्रप्य खचणेऽपि तन्त्रवेश्वितं, अन्यथा तादृश्यव्यवहारापित्तः। उप-मितिस्त सादृश्यप्रमेव, तादृश्यमालन्तु तक्षचणिमिति तु परमार्थः।

अपरे तु गवादिज्ञानसेव उपमानं लचणन्तु सादृश्यप्रकारक-प्रमाकर्णलं। न च गवादिज्ञाने सादृश्यप्रमाकर्णलं वाधितमिति वाच्यं। सादृष्यविभिष्ठनुद्धौ सादृष्यज्ञानस्य विभेषणज्ञानविधया हेतुलात् तव च गोज्ञानस हेतुलात् निरूपज्ञाने निरूपक्रज्ञानस हेतुताचा चै।त्सर्गिकलादिति यथाश्रुतमेव सम्यक् द्रायाङः। तन्मन्दं तत्र तत्करणताया ऋषिद्धलात्, यदि तः जनकजनकलमेव तत्करणलं तथापि गवयस्रोपमानं गौरित्यादिव्यवहारानुपपत्तिः सादृश्यप्रमा-या घालर्थलेन गवादौ तदन्वयबाधात् खजनकज्ञानजनकज्ञानविष-यतामम्बन्धेन तत्र तद्वये तादृशमम्बन्धस्य वृत्त्यनियामकतया श्रश्वो न गवयस्वीपमानं दत्यच ग्राब्दवोधानुपपत्तेः सादृश्यप्रकारकज्ञान-जनकज्ञानस्य खचणया धालर्थले तु गोर्पसेयो गवय द्त्यादौ ग्राब्दानुत्पत्तरवारणात् तच ज्ञानजन्यज्ञानजन्यसादृ स्प्रमाया धाल-र्थले ज्ञानजन्यज्ञानजन्यलस्य षष्ठ्यर्थले वा जचणास्त्रीकारापत्तेः नानाथुत्पत्तिखीकारप्रसङ्गात् तादृशसम्बन्धेन गोरत्वये तु नञ्सम-भियाद्वारखले तद्सभवात्। वयन्तु गोविभेयकगवयसादृग्यप्रका- मुपमानमिति केचित्। सादृश्यच्य पदार्थान्तरम्, तथाहि। सादृश्यव्यवहाराद्वाधिताद्स्ति(१) सादृश्यं,

रकप्रमाकरणिमत्यर्थः, तच गवयविश्रेष्यकगोसादृश्यज्ञानं प्रत्यचादि-रूपं श्रतिदेशवाक्यार्थस्यतिरूपयापारद्वारा तज्जन्यं गोविश्रेष्यक-गवयसादृश्यज्ञानसुपमितिरित्यर्थास्रभ्यते दति वदामः ।

नतुं सादृश्यस्थातुगतस्थाभावात् एकविधसादृश्यनिवेशे अन्योपमानेऽत्याप्तिः सास्यदायिकमते सादृश्यस्य स्वरूपतोऽभानात् गवयलसुपेच्य तत्र शक्यतावच्छेदकलकस्पने गौरवञ्च दत्यत श्राह,
'सादृश्यञ्चेति, 'पदार्थान्तरं' श्रतिरिक्तपदार्थः, तथाच सोऽतुगतः
स्वरूपतो भातोऽपि दति नानुपपत्तिरिति भावः। नतु तस्यातिरिक्तपदार्थले किं मानमित्याकाङ्कायां तस्य तथाले युक्तिमाह,
'तथाहीति, 'तथाहि' सादृश्यस्थातिरिक्तपदार्थतां जानीहि दत्यर्थः,
तत्रादौ सादृश्यमेव प्रमाणयित, 'सादृश्यस्यवहारादिति, धर्मर्यसिद्धौ धर्मविवेचनाया उन्मन्ततासम्यादकलादिति भावः। बाधितत्यवहारस्थाप्रमाणलेन वस्त्यसाधकलादाह, 'श्रवाधितादिति। श्रयाबाधितलं न भ्रमसामान्यभिन्नज्ञानजनकलं तन्मते भ्रमाप्रसिद्धेः।
नापि प्रमाजनकलं, भ्रमस्थापि किञ्चदंशे प्रमालसभवात्। नापि
सन्माचविषयकज्ञानजनकलं, माचार्थाप्रसिद्धेः। श्रतः एवासदिषयकान्यज्ञानजनकलमित्यपि न, श्रमतोऽप्रसिद्धेरिति चेत्, सन्निक्षितं

<sup>(</sup>१) सदृश्ययवद्वारादवाधितादस्तीति ख॰।

तच न प्रतिपदार्थमेकं सर्वस्य सर्वसहण्यतापत्तेः सुसहण्-मन्दसहण्यवहारस्य तदेकत्वेऽनुपपत्तेश्व। न च व्यञ्ज-कसूयःसामान्यास्पत्व-भूयस्वाभ्यां तडीरिति वाच्यं।

यावत्स्वविषयिताकलं स्वविषयितालयापक्षस्तिस्पितलकलिमिति यावत्, दित साम्प्रदायिकाः तन्न, बाधितय्यवहारस्थापि तथालात्। वस्तुतस्तु धर्म-धर्मिसाकाङ्ग्वेशिष्ठ्यानवगाहिज्ञानसामान्यभिन्नज्ञान-जनकलं तत्। श्रवाधितलमिनवार्थ्यलिमित्यपि कश्चित्। सादृश्यत्व-स्थानुगतलादेव तस्थानुगतलं न लेकलादित्याह, 'तचेति सादृश्यचे-त्यर्थः। ननु तस्थैकले का चितिरित्याकाङ्गायामाह, 'सर्वस्थित्यादि, तथाच गवयनिष्ठगोसादृश्यस्य स्वर्गिष्ठाश्वसादृश्याभिन्नतया गवयो-ऽश्वसदृग्र-दित व्यवहारापिन्तिरिति भावः।

नतु सादृश्यस्य एकलेऽपि श्रश्वनिक्षितलविशिष्टसादृश्याधिकरणताया गवये वाधान्न तथा व्यवहारः श्रश्वसादृश्यं गवयदित्त
दित व्यवहारस्य दृष्टलादित्यतो दोषान्तरमाह, 'सुसदृशेति, 'तदेकले'
सादृश्यस्थेकले, 'श्रतुपपत्तिरिति, तद्गतस्योधस्येवित यसादृश्यं तत्
सादृश्यं तद्गतास्पधस्यवित यसादृश्यं तन्यन्दसादृश्यं यथा गोसदृशो
स्वयः श्रश्वसदृशः पीतगौरित्यादो तस्येकले तन्नोपपद्यते विरुद्धयोः
ग्रोभनल-मन्दलयोरेकचासस्यवात् दित भावः । श्रङ्कते, 'न चेति
सादृश्यज्ञानजनकज्ञानविषयाणां सादृश्यनियतानां वा स्वसां साधारणध्याणां श्रन्यल-वज्जलज्ञानाभ्यामित्यर्थः, 'तद्वीरिति स्वसदृशलरणध्याणां त्रत्यल-वज्जलज्ञानाभ्यामित्यर्थः, 'तद्वीरिति स्वसदृशल-

बहुभिरल्पैश्च व्यञ्चमानघरादे। हास-रद्योरदर्भनात् व्यञ्जकाभिमतादेव व्यवहारसिंही ऋतिरिक्तासिंहेश्व। नापि संयोगवत् व्यासञ्चरत्त्यनेकम्, गोलोपलिक्षत-साहस्याश्रयत्वात् गवयवत् गार्पि सुसहश्रत्वप्रसङ्गात् गारसिक्वकर्षे संयोगवद्प्रत्यक्षत्वप्रसङ्गाह्य। प्रत्यक्षत्वे वा

कालिकाव्यायवृत्तितया एकसिन् समावेशसभावादिति भावः।

श्रद्धां निरस्ति, 'बद्धभिरित्यादि, 'घटादौ' घटादिनिष्ठसादृश्ये

दत्यर्थः, घटादिरादिराश्रयो यस्ति युत्पत्तेः, 'ह्रामरुद्धोः' यञ्च
कानामस्यत-बद्धलयोः, 'श्रद्भनात्' सर्वेत ज्ञातुमश्रक्यलात् तथाच

यच तादृश्रज्ञानं नास्ति तच तादृश्रयवद्दारो न स्वादिति भावः।

नसु यच तादृश्रज्ञानं नास्ति तच तादृश्रयवद्दार एव नेत्यतो

दोषान्तरमाद्द, 'यञ्चकाभिमतादेवेति, तद्दतस्यःसाधारणधर्मादेवेत्यर्थः, 'यवद्दारसिद्धौ' सादृश्ययवद्दारोपपत्तौ, 'श्रतिरिक्तासिद्धेः,

तस्वातिरिक्तपदार्थलासिद्धैः, यवद्दारस्थैव तत्कन्यकलादिति भावः।

पुनः प्रक्षते, 'नापीति, 'व्यासच्यव्यत्ति' उभयव्यतीत्यर्थः, 'त्रनेक-मिति, एकले उक्तदोषतादवस्त्यादिति भावः। गोलविधिष्टसादृश्यस्य गवये वाधात् 'गोलोपलचितेतिः फिलितं, 'सुसदृशलप्रसङ्गादिति तथाच गोसदृशो गौरिति व्यवहारप्रसङ्गादित्यर्थः। नंतु खनिरूपि-तलविधिष्टसंयोगस्थेव खनिरूपितलविधिष्टसादृश्यस्य सस्मिन् वाधास्य तथा व्यवहार दत्यत श्राह, 'गोरसिक्षकर्षं दति, 'श्रप्रत्यचलप्रसङ्गात्'

## गवयनिरूपितसादृश्यस्यैकवित्तिवेद्यत्वेन गानिष्ठतया

तिद्वयक्षो किकप्रत्यचाभावप्रमङ्गात्, निरूष्यसाचात्कारस्य निरू-पक्षसाचात्काराधीनत्वादिति भावः । नतु सादृष्यस्य सामान्यादि-गतत्वेनासमवेतत्वात् चौ किकसन्त्रिकषाभावेन न चौ किकप्रत्यच-विषयत्वं किन्त्वचौ किकप्रत्यचिषयत्वसेवातोनोक्तदोष दत्यत श्राह, 'प्रत्यचत्वे वेति, श्रचौ किकप्रत्यचमाचिन्द्धितिविषयत्वे वेत्यर्थः । 'एक-वित्तिवेद्यत्वेन' तञ्चानद्धिकोपनयस्त्रिकष्वेद्यत्वेन, 'चाचुषत्प्रसङ्ग-दति उपनीतचाचुषविषयत्वप्रसङ्ग दत्यर्थः, उपनीतप्रत्यचे विभ्रेष्य-विभेषणभावस्य कामचारादिति भावः । दति सास्प्रदायिकाः ।

वस्ततस्य नन् निरूप्यमाचात्कारे निरूपकमाचात्कारस्य हेत् ले मानाभावः गगनसंयुक्तो घट द्रत्यादिसंयोगमाचात्कारे यभिचारात् परन्तु सम्बन्धमाचात्कारे सम्बन्धिनोरेकतरसाचात्कारस्यापि सम्बन्धमाचात्कारलेन हेत् लं घटसंयोगि गगनिमिति साचात्कारस्य सम्वक्षांभावादेव वार्णसभवादित्यत श्राह, 'प्रत्यचले वेति गोर्म्सिक्षपंद्रशायमपि गोमादृष्यस्य खोकिकप्रत्यचिषयले वा द्रत्यर्थः, स्वीकृते द्रति ग्रेषः, 'एकवित्तिवेद्यलेन' एकमामग्रीग्राह्यलेन गो-गव-यमित्रकषंद्रशायां यादृशमामग्रीतो गवये गोमादृष्यग्रहः गिव गवय-सादृष्यग्राहिका तादृशमामग्रीतो गवये गोमादृष्यग्रहः गिव गवय-सादृष्यग्राहिका तादृशमामग्रीव द्रति नियमतो दिविधविषयक-चाचुषप्रसङ्ग दत्यर्थः। 'श्रयवा एकवित्तिवेद्यलेन' एकच्चानविषयलेन, नियमत दत्यादिः, श्रभेदे त्रतीया, तथाच तादृशविषयलाभिन-चाचुषविषयलप्रसङ्ग दत्यर्थः, सामग्र्या श्रविग्रेषादिति भावः। दति चाक्षुषत्वप्रसङ्गः, किन्तु प्रत्याश्रयं भिन्नम्। न चैकै-कस्य व्यभिचारादनुगतरूपाभावाचानुगतप्रत्ययः साह-ग्र्यपद्युत्पत्तिश्च न स्यादिति वाच्यं। श्रनुगताकारिव-

तु सारं, इदमापातत उभयसादृश्यभासकसामग्रीसङ्गावे एकज्ञान-विषयलमिष्टमेव, न हि बाधाभावादिघटितसामयोरैकां समावति, श्रन्यथा सिद्धान्तिमतेऽप्यनिस्तारात्। श्रतएव एतत्कर्चेऽनिर्भरसूच-नायैव वाग्रब्द उक्त दत्यप्यन्ये। तदा किमित्याकाङ्गायामार, 'प्रत्या-अधिमति, 'भिन्नमिति, तथाच न पूर्वीत्तदोषाणामवकाम इति भावः। 'न चेति 'वाच्यमिति परेणान्वयः, 'एकैकस्थ' गवय-महिषा-दिनिष्ठस्य गोसादृश्यस्य, 'यभिचारात्' श्रयं गोसदृश इति प्रतीति-विषयनिष्ठभेदप्रतियोगितावच्छेदकलात्। ननु सादृग्यानां प्रत्या-श्रयभिन्नेलेऽपि सादृष्यवृत्त्यनुगतधमादिवानुगतप्रत्ययः पद्युत्पत्तिश्च स्वादित्यत त्राह, 'त्रनुगतरूपाभावाचेति, त्रनुगतप्रत्ययाभावे कदाचि-दिष्टापत्तिमभावात् पद्वात्पत्तिपर्यमानुधावनं, गोसादृश्यानामननुगसे महु प्रपद्जन्यबोधविषयतावच्छेदकलावच्छिन्यप्रद्गेतविषयतारूपा पद-प्रक्तिनं खादित्यर्थः, यथाश्रुतन्तु न सङ्गच्छते सादृष्येत्यस्य वाक्यवेन पद्वाभावात् । सादृश्यानां तद्वत्तिधमाणि द्वाननुगमे त्रानन्यभयेन मादृश्यपदस्य मादृश्यविभिष्टे मित्रकस्पनाऽसम्भवात् पदामकालेन मादृश्यमजीकं स्थात् कयञ्चित्तदादिपद्मक्यलेऽपि मदुमपदाबोध्य-लप्रसङ्गस्य दुर्वारलिमिति भावः। ग्रङ्गां निरस्ति, 'त्रनुगताकारेति, पञ्चम्यनात्रयं 'तयोरूपपत्तेरित्यचान्वितं, सादृश्यलेऽतुगताकार्वित्ति-

## त्तिवेद्यसाहग्रात्सानगात् सप्तपदार्थातिरिक्तत्वादाः जातिवद्न्यविभेषवच स्वचन्नशादा<sup>(१)</sup> तयारूपपत्तेः।

वेद्यलकथनेन तस्वानुगमे प्रमाणं प्रदर्शितं तथाच मादृश्यलमनुगतं श्रनुगतप्रतीतिविषयलात् घटलवत् विषयानुगमं विना प्रतीत्य-नुगमासभवात् द्रव्यनुकूलतर्कमहितमनुमानमेव तत्र प्रमाणमिति भावः। 'सामान्यात्' सामान्यधर्मात्। ननु किं नाम सादृष्यलं न जातिर्यमवेतलात् यमवेतलेऽपि खरूपतोऽप्रकारलात्, नाणखाडो-पाधिस्तत एव, किन्तु खरूपसम्बन्धविशेष इति तस्यापि नानालं दुर्वारं उत्तात्तमानसः वाधदूषणयस्तवादित्यत श्राह, 'सप्तेति, तथाच मप्तपदार्थभिनलमेव मादृष्यलं तादृश्मभेदखेकलेन मकलमादृष्यदिन-लेन चानुगतलात् इति भावः। ननु सप्तपदार्थभिनलमेव तचासिद्धं प्रमाणाभावात् श्रत श्राह, 'जातिवदिति जातौ यथा खलचणात् भात्मकव्यावर्त्तकधर्मात् तयोरूपपत्तिस्तथेत्यर्थः, एवमग्रेऽपि, जाति-लख खरूपसम्बन्धरूपतया जातिरूपलेऽपि यत्त-तत्त्वतत् यथानुगतलं तथा रति पर्यवसितं, तथाच नानालेऽयनुगतलं भवतापि खीकार्य-मिति सादृश्यलस्य खरूपसम्बन्धरूपलेऽनुगतलं दुरपवादमेवेति भावः। ननु जातिलं ध्वंसाप्रतियोगिले सत्यनेकरुत्तिलं, श्रनेकलन्तु खप्रति-योगिवृत्तिल-खमामानाधिकर्षोभयमम्बन्धेन भेदविशिष्ठलं तचानु-गतमेव यल-तत्त्वयोर्तुगतलन्तु प्रमाणासिङ्कभित्यत श्राह, 'श्रन्यवि-ग्रेषवचेति पदार्थनिरूपणे योऽन्यः श्रभावपदार्थः तचेवेत्यर्थः, श्रतएव

<sup>(</sup>१) स्त्रमासच्यालादिति ख॰।

"न रूपं रूपवलेन क्रियावलात् न कर्यं तत्। न प्रेषः समवाधिलात् तमोऽन्यद्र्व्यिनिव्यते"। दत्यच प्रेषः श्रभावः दत्युपायकारेण व्याखातं। तथाचाभावलमनुयोगिताविप्रेषः तस्य खरूपसम्बन्धरूपलेनाभावरूप-तथा श्रननुगतलेऽपि यथानुगतप्रत्यवादिसम्पादकं तथाचापौति भावः। श्रभावलस्याखण्डोपाधिले भावभिन्नलस्वरूपलेऽप्याह, 'विप्रे-षेति। न चासमासिलखनपरित्यागे वीजाभाव दति वाच्यं। स्वतन्त्रे-च्हस्य नियन्तुमप्रकालात् एतेनाभावविष्रेषवचेत्यनुक्षा श्रन्यविप्रेषव-चेति कथसुतं दत्यनुयोगोऽपि निरसः। परमाणूनां व्यावर्त्तको विप्रेष-एव तद्यावर्त्तकन्तु स्वभेवानवस्थाभयात् विप्रेषलस्य स्वरूप-सम्बन्धरूपलेन विप्रेषरूपलात् दत्यननुगतस्थापि श्रनुगतप्रत्यथादि-सम्मादकलं भवतापि स्वीकार्यमिति भावः।

माम्मदायिकासु अवयवानामन्तः परमाणुः तिविष्ठोऽन्यः, तथाच परमाणुनिष्ठविभेषवचेत्यर्थः, अतएव समामिलखनमपि मङ्गच्छते। न च परमाणुनिष्ठलामिधानमनर्थकं, विभेषपदस्य व्यावर्त्तकपरलात् स च फलतो विभेष एव तच तद्मिधानेन विभेषे प्रामाणिकल-प्रतिपादनात्, तथाहि परमाणुनां परस्परभेदिमिद्यर्थमवस्यमेको-व्यावर्त्तकः स्वीकरणीयः अन्यथा सकलपरमाणुनामेक्यापत्तेः तथाच तेषां व्यावर्त्तनान्यथानुपपत्तिरेव तच प्रमाणिमिति भावः। न च नित्यद्रव्यनिष्ठेति किं नोक्तमिति वाच्यं। गगनादौ भ्रव्दादेव्यवर्त्तन-कलसम्भवेन तच विभेषानभ्युपगमेऽपि चत्यभावादिति भावः। भेषः पूर्वविदित्याद्यः।

नतु सादृश्यस्थातिरिक्तले किं मानं द्रायाश्चा तत्तत्पदार्थ-

तच न द्रव्यं गुणः कम्मे वा गुण-कम्मेष्टित्तत्वात्। न च सहशाश्रयत्वादेव<sup>(१)</sup> तच व्यवहारः, आश्रयवैसादश्ये-ऽपि तच तत्प्रतीतेः। अत एव नाश्रयसादश्यासंसर्गा-

कूटं हेत्रक्वय द्रवादिससुदायभिन्नलं सादृश्ये साधियतुकामोऽगे प्रत्येकपदार्थभेदान् साधियतुसुपक्रमते, 'तचेति, 'तच' सादृश्यच्च प्रत्येशः, 'गृण-कर्मयित्तात्' इति वैक स्थिको हेतुः, तथाच गृणयित्त- द्रत्यर्थः, 'गृण-कर्मयित्तात् द्रत्यर्थः। न च श्राधेयलादिसन्धस्य वृत्य- त्रात् कर्मयिकालेऽपि कालिकसम्बन्धेन द्रव्यादेगुण-कर्मयित्तात् व्यभिचार- दिति वाच्यं। तदन्यसम्बन्धेन वृत्त्तात् हेतुलात्।

केचित्तु 'वृत्तिलात्' समवेतलात्, दत्याज्ञः, तन्मन्दं सादृश्यस्य समवेतले मानाभावेन खरूपासिद्धेः ।

ग्रञ्जते, 'न चेति, 'सहृगाश्रयलादेवेति सहृग्य श्राश्रयो यस द्गि खुत्पत्था सहृग्राश्रयहित्तलादेवेत्यर्थः, 'तत्र' गुण-कर्ममाहृग्य-स्थले, 'धवहार दति, तथाहि गोरूपसहृग्रं गवयरूपं गोगमनसहृग्रं गवयगमनित्यादौ गोसहृग्रहित्तलमेव विषयः तथाच साहृग्ये गवयगमनित्यादौ गोसहृग्रहित्तलमेव विषयः तथाच साहृग्ये गुण-कर्महित्तलाभावादुक्तानुमाने खरूपासिद्धिरिति भावः। 'श्राश्र- यवैसाहृग्येऽपि श्राश्रयस्य साहृग्याभावेऽपि, 'तत्प्रतीतेः' तस्य प्रतीति-येत दति खुत्पत्था तद्ववहारादित्यर्थः। तथाच गोरूपसहृग्रमश्ररूपं दत्यादियवहारो न स्थात् श्रश्ये गोसाहृग्याभावात् दति भावः।

<sup>(</sup>१) सदृप्राष्ट्रयद्यत्तित्वादेवेति ख॰।

यहात् सः, बाधकाभावादिविशेषेण वैपरीत्यसमावाच। नापि सामान्यं, तिं न सर्वष्टन्येकमनभ्युपगमात् सुसदश-मन्दसदशव्यवहारानुपपत्तेष्व। श्रथ विजाती-यत्वे सत्यवयव-गुण-कर्माष्टत्तिभूयःसामान्यं तत्, श्रत-

नन्त्रथे गोसादृष्याभावेऽपि तद्संसर्गायद्यात्तादृण्यवद्यारः स्थात् द्रत्याण्ञञ्च निषेधित, 'श्रत एवेति वच्छमाणदोषादेव, 'सः' तादृण्यव-द्याण्ञञ्च निषेधित, 'श्रत एवेति वच्छमाणदोषादेव, 'सः' तादृण्यव-द्यारः, 'बाधकाभावात्' गुण-कर्मणोः सादृष्यसन्ते बाधकाभावात्। नन्तु वाधकासन्तेऽपि साधकविर्द्यदेव तयोर्न सादृष्यसिद्धिरित्यत श्राह, 'श्रविशेषेणेति साधकविर्द्यस्य तुच्छनेत्यर्थः, 'वैपरीत्यसभावाचेति गुण-कर्मणोरेव सादृष्यं द्रये तदभाव दति कथं न रोचयेरिति भावः। गोसदृणो गवय दत्यादिय्यवद्यार्च्य गोरूपसदृण्यक्पाश्रयन-विषयकलादेविक्यतासभावादिति भावः। सामान्यभेदमपि तच साधयित, 'नापीति, 'तद्धि' सादृष्यं हि, श्रनभ्युपगमे हेतुमाह, 'सुदृणेत्यादि, तथाचानेकाद्यत्तिन्तेव तत्र सामान्यभेदसाधको हेतुरिति भावः। वस्तुतस्य प्रत्याश्रयभित्रतक्षपहेतुरेव एतत्प्रति-पाद्यः श्रन्यथा समवायाभावयोर्भेदसाधकहेलनुक्या न्यूनलापत्तेः। द्रयभेदसाधकहेतुनैव विशेषभेदसिद्धः सामान्यभेदसाधकहेतुना तुः समवायाभावभेदसिद्धिरिति हेनन्तरानुसन्थानानपेचणात्त्वोक्तं।

द्दानीं मीमांसकः खपचं निर्वूढ़ं क्रला विपचपचानुपन्यख दूषयति, 'श्रयेति, तथाच खटन्यसाधारणधर्मग्रान्वे सति श्रव-यवगुण-कर्मग्रिनिभ्रयःसाधारणधर्मवन्तं सादृग्यं दति पर्यवसितं, एव दूरस्थे प्रतियोगिनि भूयःसामान्याज्ञानान तथा साहश्यप्रत्ययः वनं प्रासादा इतिवत् बहुत्वस्य समु-द्यायत्वस्य वैकल्यत्वादेकं साहश्यमिति धी-प्रयोगी श्रन्थया वनाद्यपि श्रर्थान्तरं स्यात्, सामान्यस्य बहु-

कचिद्वयवसाम्यात् कचिद्रूपादिसाम्यात् कचित् क्रियासाम्यात् सादृश्यप्रतीतिनं भवति किन्तु एतिक्रतयसाम्यादेव इति धर्मे छत्तान्तविशेषणं, धर्मिणि तादृश्यधर्मवन्तं खात्रयात्रयनसम्बेन बोश्यं तादृश्रेकधर्मवन्तेऽपि न सादृश्यमिति भ्रयस्त्तनिवेशः। एक-निष्ठासाधारणधर्मस्यापरचासभवात् साधारणवनिवेशः। त्रव युक्तिमण्यादः, 'त्रत एवेति, सादृश्यस्य एतादृश्ररूपत्वादेवेत्यर्थः, 'दूरस्थे' असिक्छछे, 'प्रतियोगिनि' गवादी, 'न तथा सादृश्यप्रत्ययः' न निरुक्तसादृश्यनोकिकप्रत्यच इत्यर्थः। ननु तस्य भ्रयःसामान्य-रूपत्वे एकं सादृश्यमिति प्रत्ययो व्यवहारस्य न स्वादित्यत श्राह, 'वनं प्रासादा इतिवदिति, 'ससुदायलस्य' ससुदायलस्पस्य, 'वैकस्य-लात्' जत्याव्यलात् तदिषयलेनाविविज्ञत्वादिति यावत्, 'प्रयोगः' व्यवहारः, श्रविविज्ञतले दृष्टानः 'प्रासादा इतिवदिति, एकल-विश्रिष्टवने बज्जलविश्रिष्टप्रासादाभिन्नलान्व्यासभवात् यथा प्रासा-दादेवज्ञलमविविज्ञतं तथाचापौति भावः।

ननु तत्र वज्जलं विविचितमेव इति दृष्टान्तासिद्धिरित्यत श्राह, 'श्रन्यथेति तत्र वज्जलस्य विविचितले, 'श्रथीन्तरं' प्रासादाभेदान्वया-निरूपनं, 'स्वादिति, एकस्मिन् वज्जलस्य वाधितलादिति भावः।

<sup>(</sup>१) सामान्यमितीति ख॰।

त्वाल्पत्वाभ्यां सुसहश्र-मन्दसहश्रव्यवहारः, तदुच्यते, "सामान्यान्येव भ्यांसि गुणावयव-कर्मणाम्। भिन्न-प्रधानसामान्यव्यक्तं साहश्यमिष्यते"॥ इति, न, साजा-त्येऽप्यर्विन्दद्वयवत् सजातीयावयवादिश्रन्थे गुणादै।

नतु उत्तधमाणां सादृग्यले सुसदृग्र-मन्दसदृग्रव्यवहारो न स्थादत-स्तमण्पपादयति, 'सामान्यस्थेति, उत्तधमाणां सादृश्यक्पले भट्ट-कारिकामपि प्रमाणयित, 'तदुच्यत इति, तदर्थस 'गुणावयव-कर्माणां', 'स्यांसि सामान्यान्येव' श्रनेके साधारणधर्मा एव, 'भिन्नप्रधानसामान्यवातं' प्रतियोगितृत्वसाधारणधर्मभिनासाधारण-धर्मामिलितं प्रतियोग्यवृत्त्यसाधार्णधर्मविशिष्टमिति यावत्, तथाच तहत्त्वमाधारणधर्मवत्त्वमेव तदैजात्यमिति भावः। उद्देश्य-विधेय-भावेनान्वयखले उद्देश्यगतिलङ्ग-मङ्खयोर्विविचतिलात् 'दय्यते' द्रस्येकवचनं। दूषचित, 'नेति, 'साजात्येऽपि' वैजात्यविरच्डेऽपि द्रत्यर्थः, 'त्रर्विन्दद्यवत्' सहुगं पङ्कजद्यसित्यादाविवेत्यर्थः, तथाच वैजात्यनिवेगे तत्र सादृश्यप्रत्ययो न स्थादिति भावः। ननूत्रस्थले श्रमाधारणधर्मी न पद्मलं तस्य वाक्यन्तरमाधारणवात् किन्विदनव-मेव इति तत्र वैजात्यमस्येव इत्यतो दोषान्तरमाह, 'मजातीयेति, 'ऋवयवादीत्यादिपदाहुण-कर्मपरिग्रहः, श्रवयवादिगतसाधारण-धर्माशून्ये इत्यर्थः, 'गुणादावित्यादिपदात् कर्मपरियदः। ननु गुणे कर्माणि च महुप्रात्रयतादेव तत्प्रत्यय दत्यत श्राह, 'जाती जाती च सहश्रप्रत्ययात् (१) विसहश्रयाः कर्भ-रासभ-योस्तत्सन्त्राच । नापि धर्म्यन्तरे धर्म्यन्तरवृत्तिधर्मवाहु-स्यम्, श्रसाधारणधर्मश्रुन्यत्वे सति तद्गतसूयाधर्मवन्त्यं वा, स्वनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियागिधर्मसमानाधिकरण-

<sup>(</sup>१) सद्गालप्रव्यादिति ख॰।

भूयोधर्मवस्तं वा, विचतुःपञ्चादिभेदेन भूयस्वस्था-ननुगमात् । न च किपञ्जलवित्तवपर्य्यवसन्तं, विसहणयोरिप इस्ति-मणक्योः साहण्यप्रसङ्गात्। तदुक्तम्। "एवं जाति-गुण-द्रव्य-क्रियाणिकषु धर्म-तः। एकैकिदिचिसाधर्माभेदादेकच चिचता" इति॥ श्रय व्यावर्त्तकधर्मापेक्षया तहतधर्मवाहुव्यं साहण्यं,

चयमेकदैव दूषयति, 'चिचतुरिखादि, 'अननुगमादिति। ग्रङ्कते, 'न चेति, 'किपञ्चलविदिति, "किपञ्चलानालमेत" द्रित अतौ वज्ञ-वचनस्य चतुष्ठ-पञ्चलादिग्रक्तले "मा हिंस्थात् स्व्वीभृतानि" द्रिति अतौ विरोधभञ्चनाय भृतपदस्य किपञ्चलातिरिक्तपरतया तचा-नेकभेदिनवेग्रे गौरवापित्तिरिति वज्ञवचनस्य चिले ग्रिक्तरवश्योपेया तथाचापि भृयस्वं चिलमेवेति भावः। 'प्रसङ्गादिति, ग्रुख्डादि-मलस्य मग्रकेऽपि सलादिति भावः। दिचिधर्मसाम्येऽपि न सादु-श्वमित्यच प्रमाणमाह, 'तदुक्तमिति, 'एविमत्यादि, 'एवं' भृयस्वस्य सादृश्यघटकले, तथाच जात्यादिक्षपस्त्रगतधर्मानपेन्द्य एकैकिदिचि-साधर्म्यवेलच्छात् यच तथोरेकस्मिन् वेलच्छां तच न सादृश्यमिति भावः। ग्रङ्कते, 'अथेति, 'व्यावर्त्तकेति असाधारणेत्यर्थः, 'तद्गतधर्मिति तद्गतसाधारणधर्मीत्यर्थः। नतु वाज्ञन्यस्थाननुगमाञ्चल्घटकलासम्भवः

<sup>(</sup>१) भूयस्वस्थाननुगतत्वादिति ख॰।

बाहुल्यच विचतुरादिष्ठनुगनं, हस्ति-मण्यवोस्तु बहु व्यावर्त्तवं साधारणन्वल्यमेत एव किच्चिट्भेदाधिष्ठानं साद्द्र्यमुच्चते इति चेत्, न, व्यावर्त्तवसमसङ्ख्रोनाल्ये-नागणितेनापि धर्मीण सादृश्यव्यवहारात्।

किच सामान्यान्यात्रयभेदेनाभिनानि भवन्ति, साहस्यन्तु भिन्नम्, सामान्यं निष्णृतियोगिकं तदनि-

 रूप्यच । साहश्चन्तु सप्रतियोगिकं तडीव्यञ्चच । श्रय भेदे सित तद्गतभृयःसामान्यवन्तं साहश्चं भेदश्च प्रत्याश्रयमन्यः सप्रतियोगिकश्चेति चेत्, तिई साह-श्यस्य भेदघितत्वेन साविधत्वे तस्मात् सहश्च इति स्थात् न तु तेन तस्य वा सहश्च इति स्थात् । न च साहश्चस्यापि सप्रतियोगिकत्वेन तस्मात् सहश्च इति स्थात्, सावधा हि तथा प्रतीति-प्रयोगा न तु प्रतिया-गिनि, श्रभावेऽपि घटादिति() प्रतीतिप्रसङ्गात्। श्रपि

सद्धधर्मवत्तात् तद्भदिश्चा सामान्यक्पता तस्त न समावतीति भावः । एवमग्रेऽपि, 'तदिनक्ष्यञ्चेति यद्गतसामान्यं तदिनक्ष्यञ्चे-त्यर्थः, विरुद्धधर्मान्तरमपि दर्भयति, 'तद्भीव्यञ्चञ्चेति, 'चकारात्त-निक्ष्यलसंग्रहः । ग्रञ्जते, 'त्रयोति, दष्टापित्तमाग्रञ्च निषेधिति, 'न चेत्यादि, 'तया' पञ्चम्यर्थविषयकत्यर्थः, 'प्रयोगः' व्यवहारः, 'न लिति न तु प्रतियोगिविषयकमाचे पञ्चम्यर्थविषयकलमित्यर्थः । प्रतियोगिलस्य पञ्चम्यर्थले दोषान्तरमाह, 'त्रभावेऽपीति त्रत्यन्ता-भावेऽपीत्यर्थः । त्रत्यन्ताभावविषयकप्रतीतेरिप पञ्चम्यर्थप्रतियोगिल-विषयकलापत्तेरिति यावत् । 'घटादितीति भूतले घटादभाव-दति प्रतीतिप्रसङ्गादित्यर्थः । विशेषणांग्रमादाय दोषसुद्गात्य विशे-

<sup>(</sup>१) घटाझेतीति ख॰।

च तडमैवचं यदि साहश्यं तदा तत्-तिङ्गनतयाः सङ्गरः स्यात् (१) तडमैवत्ता हि तत्ता तदन्या च तदत्ता, यदि च तचैव तदत्ता तदा तदेव तददिति स्यात्। तथाच तडमैवत्ताप्रत्यभिज्ञानवत् से।ऽयमिति स्यात्, न तु तदद्यमिति। एवं तदत्तैव हि तत्तेति गवयेऽपि गावुडि-व्यपदेशी स्याताम् गागतसामान्ययागित्वेन गावत्तता-

खांशमादायापि तसुङ्गावयित, 'श्रिप चेति, 'तत्तिङ्गन्तयोः' तत्तातिङ्गन्नतयोरित्यर्थः, दन्दात्पर इति न्यायात्, 'सङ्गरः स्थात्' एकचोभयस्यं स्थात्, श्रव हेतुमाह, 'तद्वमिति तद्गतधर्मीत्यर्थः। साद्दख्यस्थान्यरूपत्ने दोषमाह, 'तदन्येति भेदिविशिष्टतद्गतधर्मवत्ताभिन्ना,
'तदत्ता' तत्सादृद्धं, 'तचैव' तचापि, 'तदत्ता' तत्सादृद्धं, तस्य
भेदाघटितत्वादिति भावः। नतु तच तदत्तासत्ते का चितिरित्यतश्राह, 'तदेति, 'तदेव' तदिष, 'इति स्थात्' इति व्यवहारः स्थात्।
नतु तच तत्सन्तेऽपि व्यवहारिनयामकोभेदोवक्रव्य दत्यत श्राह,
'तथा चेति तथोकौ चेत्यर्थः, किचिदेवं पाटः स एव सन्यक्।
'इति स्थात्' वसुगत्या सादृद्धवित इति प्रतीतिः स्थात्, श्रापत्तिसुक्षा श्रनुपपत्तिमाह, 'न लिति, 'तददयमितीति, वसुगत्या
सादृद्धवतीत्यादिः, 'इतीति दत्येवत्यर्थः। तदत्तायास्त्ताारूपते
दोषमाह, 'एविमिति, कुत दत्याकाङ्गायामाह, 'गोगतेत्यादि, 'गोवत्तत्ताश्रयत्वात्' गोलवत्तायास्त्तायाञ्चाश्रयत्वादित्यर्थः। पूर्वी-

<sup>(</sup>१) सङ्गरप्रसङ्गादिति ख॰।

श्रयत्वात् न विश्रेषः प्रत्यक्षत्वात् । न समवायः रहित-मत्त्वात्, द्रत्यधिकं<sup>(१)</sup> सादृश्यं ।

यत्तु सादृष्यं भावे। भावे। वा, भावे। पि सगुणं निर्गुणं वा, निर्गुणमप्याश्रितमनाश्रितं वा, श्राश्रि-तमिष सामान्यविनःसामान्यं वा, सामान्यवच्चे स्पन्दो-ऽस्पन्दो वा, निर्गुणं निःसामान्यमाश्रितमेकाश्रितमने-

त्तगुण-कर्मग्रहित्तलक्षपहेतोरेव विशेषभेदिसिद्धेः सामान्यभेदसाध-कहेतोरेव समवायभेदिसिद्धेः सम्भवेन तदानीं न विशेषः न सम-वायदत्याद्यनुद्धाः हेलन्तरेणापि तच विशेषादिभेदिसिद्धिसभाव-दत्यावेदनायेव ददानीं तमाह, 'न विशेष इति, 'प्रत्यचलात्' लौकिकप्रत्यचविषयलात्, 'दिन्तमन्तात्' समवेतलात्, श्रव समवाय-पदं श्रभावोपलचकं, क्रिन्न समवायादिरिति पाठः। 'श्रधिकं' सप्तपदार्थातिरित्तं।

परमतं निरसित्सुपन्यस्ति, 'थित्तिति, 'भावः' भावरूपं, 
एवमग्रेऽपि, भावादिग्रब्दस्थाजहिस्कित्तान्न नपुंसकतं। परिवकस्ये
ग्राश्रितमित्यनन्तरं स्पन्दिभनं भावरूपिमिति पूरणीयं, श्रन्यथा
स्पन्दोऽस्पन्दो वा भावोऽभावो वेति विकस्पद्दयस्थानुत्तरत्वेन न्यूनतापन्तेः। यद्यपि एकाश्रितमित्युत्तरेस परिवकस्यस्थापि निष्टित्तिः
सभवति तथापि एकाश्रितमिष्ठि नित्यमनित्यं वा नित्यमिष प्रत्यन्त-

<sup>(</sup>१) इत्यतिरिक्तमिति ख॰।

काश्रितं वा, इति यथाययं सप्तपदार्थान्तर्गतिमिति। तन। व्यवहारानुपपन्या तद्दिभीवात् श्रन्ययैताद-श्रविकल्पेन सामान्य-विशेष-समवायानामिप द्रव्या-दिचयसाधर्मात्तत्त्तर्भावः(१) स्यादिति। उच्यते।

मप्रत्यचं वा द्वादिवक्जविधविक स्वधाराया श्रामिष्टित्तः । 'ययाययं' यच यच यादृग्रं यादृग्रं सादृश्यं कित् गुणक्ष्पं कित् कियाक्ष्पं द्रव्यक्ष्पं सामान्यक्ष्पमित्यर्थः, 'सप्तपदार्थान्तर्गतमिति, कृप्तपदार्थानां साधम्येनिश्चये विक स्थासक्षवादिति भावः । दूषयिति, 'तन्नेति, 'यवहारातुपपत्या' तेन तस्य वा सादृग्र दति व्यवहारातुपपत्या द्वापि द्वार्थः, ददसुपज्जचणं तस्मात् सदृग्न दति व्यवहारापत्या द्वापि वोधं । 'श्रान्यथा' प्रामाणिकव्यवहारसुक्षङ्गु विक स्थमयमाचेण तस्य कृप्तपदार्थान्तर्गतलस्थीकारे, 'एतादृग्नविक स्थेन' सामान्यं भावो- ऽभावो वा दत्यादिविक स्थेन, 'सामान्य विग्नेष-समवायानामपीति, श्रमावो भावोवेत्यादिविक स्थासभवादभावोनोक्तः, 'द्रव्यादिचययाध- मर्यात्' समवेतल-द्रव्यसमवेतलादिक्षपतस्याधम्यात्, समवायस्थापि स्वक्षपमन्नस्थक्षपत्वेन समवेतलात्, 'तत्तदन्तभावः' द्रव्य-गुण-कर्मा- नर्मावः।

एतावता मीमांमकमते निर्वृढे जरनेयाथिकः खयमुत्तरयति, 'ज्ञां दित, 'त्रमाधारणान्येति त्रमाधारणभिना ये तद्गतस्यो-

<sup>(</sup>१) तदन्तर्गतलमिति ख॰।

## असाधारणान्यतद्गतसृयोधर्मावत्त्वं तत्सादृश्यं। यज्-

धर्मास्तदत्तं, 'तत्सादृश्यं' तिक्रिपितसादृश्यं दत्यर्थः । श्रस्ति च गवये गोलादिक्पासाधार्णधर्मभिना ये गोनिष्ठशुक्कादिगण-चलनादि-रूपिकया-खुर-ग्रङ्कादिद्रवात्मकधर्मास्वदत्तात् गोनिरूपितसादृश्यं। खिसान् खमादृष्यवारणाय तदुन्यमाधारणधर्माभाववन्ते मतौति वक्तव्यं, त्रमाधार्णधर्मस्यापि भूयोऽन्तर्गतलेनामभव इति धर्मीऽमा-धारणान्यलनिवेगः, श्रमाधारणान्यलञ्च खावच्छिन्नभिनादित्त यत् स्वं तदन्यले सति स्वाअयवृत्तिलं वृत्तिमत्वं वा, विशेखद्बाद-वृत्तियुदासः, सत्यनायावृत्तिः स्मुटैव । वस्तुतस्तु श्रवृत्तेरसाधार-णान्यलेऽपि न चतिस्तद्गतलाभावेन यावदन्तर्गतलाभावेनासभवाभा-वात् इति विभेष्यद्वं नोपादेयमेव । न चास्य स्वलघटितलेना-नतुगततया सादृश्यस्य दुर्ज्ञीयविमिति वाच्यं। स्वविभिष्टविभिष्टल-समन्धेन किञ्चिद्धमंविभिष्टान्यले मति वित्तमलस्थेव तथालात् प्रथमवैभिष्टं खनिष्ठावच्छेदकताकभेदवलमम्बन्धेन, दितीयवैभिष्टञ्च वृत्तित्वसम्बन्धाविक्वनस्वनिष्ठावक्केदकताकभेदवत्वसम्बन्धेन, श्रवत्तौ श्रमाधार्णान्यलयवहार्वार्णाय दित्तमलनिवेगः, प्रकृते तदनि-वेग्रेऽपि न चतिरिति साम्प्रदायिकाः। तन्। प्रमेयलादिरेव तथालेनातिप्रसङ्गापत्तेः।

नयासु श्रमाधारणोऽन्या येभ्य इति युत्पत्त्या माधारणत्नलाभः, तत्पदं तद्भमाविक्त्रनपरं, एवमग्रेऽपि, तद्भमाविक्त्रनगतमाधारण-भूयोधर्मवत्तं तद्भमाविक्त्रनिक्तिपतमादृग्यं, तद्भमाविक्त्रनमाधा- जात्यादिसाधारणं भेदाघिततया च निरवधि तद्गत-बहुधर्मवत्तं तिन्कष्यमितीतर्गिकष्यत्वमेव तस्य सप्र-तियागिकत्वं, तवापि साद्यये तदेव सप्रतियोगिकत्वं, न तु भेददीर्घादिवत्सावधित्वं तस्मात् सद्दश इति प्रत्य-यापत्तेः। बहुत्वच्च चिचतुरादिसाधारणमिति नाननु-

रणतञ्च तद्धमाविक्वन्नरित्तं सति तद्धमाविक्वन्नभिन्नरित्तं।

म च खिसान् खसादृष्णापित्तः, तद्धमाविक्वनभिन्ननिक्षितसादृ
ग्वतावक्वेदक्षमन्थेन अयोधमावलस्य विविचितलात्। न च

साधारणलिवेग्रो वर्णः, भ्रयःपदस्य यावद्र्णकलेनासभावापत्तेः।

न चैवं भेदाघितलाचेत्युत्तरग्रन्यासङ्गितः, प्रकारतया भेदा
घितलादिति तद्णेलात्, तद्भिधानस्य तस्मात् सदुग्र इति

ग्ववहारवारणमाचप्रयोजनकलादिति प्राष्टः।

त्रपरे तु त्रमाधारणः सादृष्यस्थासाधारणो धर्मी गवयादिः
तदन्यश्वासी स चेति कर्मधारयोत्तरतत्पुरुषः, स्वभिन्नतद्गतस्योधम्वंवन्नं स्वनिष्ठं तिन्नरूपितसादृष्यमित्यर्थः, 'भेदाघटितलाचेत्यस्य
तु प्रतियोगिभेदाघटितलादित्यर्थः, स्रयस्वन्, न यावन्नं किन्तु
बद्धलमेव, त्रतएव 'बद्धलमित्युन्तरयन्यसङ्गतिरिति स्वाचचते।

'निरविध' श्रविधलानिरूपकं। ननु तस्य निरविधिले सप्रतियोगिकलमपि न स्थात् इत्यत श्राह, 'तद्गतेत्यादि, 'इतरेति

<sup>(</sup>१) 'भेदाघटिततया च' इत्यच 'भेदाघटितत्वाच' इति कस्यचिन्मूलपुस्त-कस्य पाठमनुख्त्य टीकाञ्चतैतदुक्तमिति ।

गमः। न चातिप्रसङ्गः, इस्ति-मञ्जवेगरिप प्राणित्व-सुखित्व-दुःखित्वादिना<sup>()</sup> साहस्यात्। त्रतरव वैनाहस्ये-ऽपि त्राह्वादजनकत्वादिना<sup>(२)</sup> चन्द्र इव सुखं पुष्या-दिना<sup>(२)</sup> महिषीव गौरिति वह्नस्पतद्गतधर्मवस्वेन

यादृश्यात्रयेतरेत्यर्थः । एतेन गवादेरेव तिक्क्षिपकलं न तु गवया-देरित्यावेदितं, 'तव' मीमांसकछ । ननु श्र्यस्कं वक्कलमेव तश्च नानुगतं इति तस्य खचणघटकलासस्भवदत्यत त्राह, 'बक्कलिमित, 'साधारणिमिति, यिलिश्चिहुद्धिविषयलक्ष्पलात्तस्थेति भावः । ग्रञ्कते, 'न चेति, 'त्रितप्रमङ्गः' हिल-मग्रकयोरिष सदृग्रलप्रमङ्गः, सुतः दत्याकाङ्गायामाह, 'हस्तीत्यादि, 'सादृश्यान्' सादृश्यस्य प्रामाणिकलात् । 'त्रतप्व' तद्गतिचतुरादिधसंवलेऽपि सादृश्यस्य प्रामाणिकलादेवेत्यर्थः, 'वैसादृश्येऽपि' तद्गतिचतुराद्यतिरिक्षधंमा-भावेऽपि, 'त्राह्मादजनकलादीत्यादिपदात् चाकचक्य-मण्डलाका-रलपरिग्रहः, पृद्यादीत्यादिना बच्चचीरल-पावनलपरिग्रहः, 'गौरिनतीति, व्यवहार दित ग्रेषः। ननु भवनमते सुमदृग्रल-मन्दसदृग्रल-व्यवहारः कथं स्थादित्यत त्राह, 'बक्चलेति, श्रन्यलं पञ्चलन्यूनदित्त-विवयापकमञ्चावन्तं, मञ्चा च गुणक्ष्पा विषयताक्ष्पा वा दत्यन्य-देतत्, श्रत एकधर्मवन्ते पञ्च-धडादिधर्मवन्ते च न मन्दमादृश्यव्य-देतत्, श्रत एकधर्मवन्ते पञ्च-धडादिधर्मवन्ते च न मन्दमादृश्यव्य-

<sup>(</sup>१) प्रानिल-प्ररौरिल-सुखिलादिनेति ख॰।

<sup>(</sup>२) खाक्वादकालादिनेति ख॰।

<sup>(</sup>३) बज्जचीरतादिनेति ख॰।

सुसद्यात्व-मन्द्सद्वयत्वम्। श्रत्यव गवये गोसाद्ययं पृष्टः तद्वमंवत्तमेव विवेचयति, वराहं गावोऽनुधाव-नौत्यच गोसाद्ययं वराहेऽप्युक्तम्। तद्वमंवत्त्वेनापमा-नोपमेयव्यवहारः काव्यादौ, साध्य-साधनवत्तामाचेण दृष्टान्ते पश्चसाद्ययाचकवति प्रयोगः परी श्वकाणाम्।

वहार:। सुसर्गलक्चणे पञ्चलवापकसङ्खावलं निवेश्वमिति विग्रे-घलचणदयमिति भावः। 'श्रतएव' चि-चतुरादिधर्मवित सादृश्य-सत्तादेव, त्रस्य वच्छमाणप्रथमान्तवयेणान्वयः । 'त्रतएव' सादृश्यस्य तदगतधर्माखरूपवादेव, इति केचित् । तनान्दं । 'वराहमित्यादि-ग्रन्थासङ्गतेः तस्य त्रन्यधर्मे सादृश्यलप्रतिपादकग्रन्थलेन सन्दर्भवि-रोधापत्तेः । 'गोसादृष्यं पृष्टः' गोसदृष्यः क इति जिज्ञासाविषयः पुरुषः, 'तद्भर्भवन्तं' गोगतधर्म्भवन्तं, 'विवेचयति' गणयति, 'वराहे-ऽपक्रमिति वननिष्ठल-चतुष्यदल-धावमानलसत्तात् इति भावः। 'तद्धमीवलेन' तद्गतदिचिधमीवलेन, 'काव्यादाविति "त्रकस्मात् देष्टि यो भन्नमाजनापरिमेवितं। न यञ्चनं कामयते त्याच्यो न्प-द्वातुरः" दलादौ धर्मदयेन, "प्रतापी वक्तभियांगैर्भुको राजा भवान हं। दति मन्ये महाराज युग इन्द्र दव चितौ" दत्यादौ धर्माचयेण तद्वावहारः, 'माध्येत्यादि, 'माचपदेन धर्मान्तर्यवच्छेदः, 'सादृश्यवाचकवित' उदाहरणाताकवाको, 'प्रयोगः', महानमस्ये-त्यादिः, 'परीचकाणां' पण्डितानां।

न चैते गौणाः, मुख्ये बाधकाभावात्। तसात् केनचिड्डमीण कस्यचित् कचित् साहग्र्यवच्चमन-नुगतमस्ति। किच्च याद्दशबहुतड्डमीवच्चज्ञानं साह-ग्र्यव्यञ्जकं तदेव तद्यवहार्रानयामकमस्तु किमधिकेन। श्रन्थया विचतुरादित्वे तु व्यञ्जकमपि बहुधमीवच्च-

केचित्तु प्रतिवादिनि पुरुषे सदृष्टान्तोदाहरणवित सित स्वीयप्रतिज्ञादेः प्रयोगः। श्रन्यथा न्यूनलेनेव वादिनिग्रहात् प्रति-ज्ञादिप्रयोगे तेषां वित्तरेव नोत्यद्यत दत्याज्ञः,।

'न चैत इति, 'एते' व्यवहाराः। सर्वेज्ञस्य सर्व्यसृग्नलापित्तरूपदेषं पूर्विपच्य तं स्वयं वारयित, 'तस्मादिति, 'अनन्तगतिनित्तं, न तु प्रत्याश्रयमेनिमत्यर्थः। नन् तद्गतस्योधर्मवलक्ष्पमिप सादृष्यं तद्गत—यादृग्नधर्मवल्ज्ञानोत्तरमेव ग्रद्यते तदेव सदृग्नव्यवहारिनिमत्तं सादृ—व्यमस्य आवण्यकलादित्याग्रङ्कते, 'किञ्चेति, 'सादृग्यव्यञ्चकं' सादृग्य—ज्ञानजनकं, 'तदेव' तादृग्नधर्मवल्लमेव, 'तद्यवहारिनयामकिति तस्मादृग्यव्यवहारिवययतावच्छेदकं सादृग्यक्पिति यावत्, 'किं अधिनेन' किं तादृग्नधर्मातिरिक्तधर्माणां सादृग्यघरक्तेन, अनाव—ग्रयक्तादित्यर्थः। 'अन्यथा' तादृग्नधर्माण सादृग्यक्षक्पतामावे, तस्मेति ग्रेषः, 'चिचतुरादिले' चिचतुरादिधर्मस्वक्पले, 'बज्जधर्मवलिनित व्यञ्चानामनेकले एकस्मिन् व्यञ्चकलं न सम्भवति व्यन्तिपारादिति तेषां प्रत्येकधर्में प्रति एकेकस्य व्यञ्चकलमावश्यकमित्रविभिग्रायः। नन्

मननुगतं स्थात्। व्यञ्जकमननुगतमपि वह्नौ प्रत्यक्षा-दिवदिति चेत्। न। तचाभिव्यक्तौनां वैजात्यात् धूमा-स्नोकादौ विह्नव्याप्यत्वमेवानुगतम्। श्रचापि तद्याप्य-त्वमस्तौति चेत्, तिई याद्यं तद्याप्यत्वं तदेव तद्यव-हार्गिनिमत्तं। न च तद्गतबहुधभैवत्त्वं न व्यञ्जक-

तथा सत्यपि का चितिरित्यत श्राह, 'श्रननुगतं स्थादिति, तथाच गौरविमिति भावः। नतु श्रनायत्या गौरवमिप स्तीकार्यं यथा धूमादीनामननुगमेऽपि तत्रत्यचादिकं विज्ञवञ्चकं दत्याग्रङ्गते, 'श्रञ्जकमिति, त्रस्त्रिति ग्रेषः, त्रजैव दृष्टान्तमात्र, 'व्रहाविति, तचानतुगम एव नास्ति दति दृष्टान्तासिद्धिरित्याग्रङ्गते, 'तचेति, 'श्रभियत्रौनां' यञ्जकानां धूमादीनां, श्रभि सर्वतोभावेन यक्ति-र्ज्ञानं यसादिति खुत्पत्तेः, 'वैजात्यात्' वैज्ञच्छात्, 'श्रनुगतमिति, तथाच तदेव धूमादीनामनुगमकं दति कुतो गौरवमिति भावः। दृदञ्च तददन्यावृत्तिल्र्ष्यायलाभिप्रायेण व्यापक्षमानाधिकरण्य-रूपाचा व्याप्तेर्हेतुतावच्छेदकभेदेन भिन्नलात्। 'श्रवापि' सादृश्छेऽपि, 'तद्वाप्यतं' सादृष्ययाप्यतं, 'त्रस्ति' यञ्जकानुगमकमस्ति दत्यर्थः। मीमांमकः ग्रङ्कते, 'तहींति, 'तदेव' मादृश्यवाष्यलमेव, 'व्यवहार-निमित्तं खात्रयात्रयलसम्बन्धेन यञ्जकविधया सादृश्ययवहारप्रयो-जकं तदेव तद्यञ्चकमस्लिति यावत्, 'तदेवेत्येवकारयवच्छेद्यं खय-माइ, 'तद्गतेति, 'न व्यञ्जनं' न मादृष्यज्ञानजननं, दति 'न चेति

<sup>(</sup>१) न तु तदूतवज्ञधमीवत्त्वज्ञानमिति ख॰।

मेवानुभविवरोधात् तद्गतसूयोधर्मस्य बह्नस्यत्वज्ञानं विना सुसद्दश-मन्दसद्दशत्वज्ञानाभावाच । श्रथ तद्गत-बहुधर्मवत्त्वं न सप्रतियोगिकं सादश्यन्तु न तथेति<sup>(१)</sup> व्यवहर्त्तव्यसाधकमिति चेत्, न, सादश्यवत्तस्यापि स-प्रतियोगिकत्वात् ।

योजना । केचिनु 'न चेति न लित्यर्थः, 'न यञ्जकिमिति नकारोभिन्नक्रमे, दूषयित, 'नेति, श्रर्थसु पूर्वविद्याज्ञः । 'श्रनुभविदरोधादिति, तथाच गिव तादृश्ववज्ञधर्मज्ञानोत्तरमेव गवये सादृश्वज्ञानं न लन्यदा दत्यनुभवादिति भावः । तादृश्रानुभवे विप्रतिपन्नं
प्रत्याद, 'तद्गतेति, तथाच तद्गतधर्माणां वज्ञच्यलज्ञानस्थावश्वकतया
सादृश्यवोधकतया सादृश्यज्ञानात्पूर्व्वं तद्गतधर्मज्ञानमावश्यकिति
भावः । श्रद्धते, 'श्रथेति, 'न तथा' न सप्रतियोगिकलाभाववत्यप्रतियोगिकिमिति यावत्, 'दित' दत्येव, 'यवहर्त्त्रयसाधकं' श्रतिरिक्तसादृश्यसाधकिमित्यर्थः, दूषयित, 'नेति, 'सादृश्यवत्' भवन्मतिसद्धातिरिक्तसादृश्यवत्, 'तस्थापि' तद्गतवज्ञधर्मवन्तस्थापि, 'सप्रतियोगिकलात्' तन्त्वेनानुभूयमानलात्, श्रनुभवापन्नापे तवापि तच तिस्वद्विनं स्थादिति भावः।

'यन्तित, 'तत्ता-तदत्तयोः' तत्ता-तत्तादृश्ययोः, 'सङ्करः स्वात्' एकच समावेग्नः स्वात्, तत्तायास्तद्गतधर्मवत्तारूपलादिति भावः।

<sup>(</sup>१) सादृश्यन्तु तथेतीति ख॰।

यत्तु तत्ता-भदत्तयोः सङ्गरः स्यादिति, तन्न, तनैव तड्गमैवत्ता तद्भेदो वा तत्ता सा च सोऽयमिति प्रत्य-स्वज्ञाने भासते, भेदे भासमाने तद्व्यस्मिन् तड्गमैवत्ता तदत्ता यतो भवति तद्द्यं न तु स इति तयोभेदात्। नन्वेवं व्यक्त्यन्तरे गोलयहे तद्वोवद्यमिति स्यान

दूषयति, 'तन्नेति, 'तन्नेवेति, 'एवकारोभिन्नक्रमे, 'तद्धर्भवन्नेति तद्गतधर्मवन्नेवेत्यर्थः, 'तन्नेतिपरेणान्तयः। ननु गोतन्ता गवयदिनि-रिति व्यवहारः खादाधेयताया अनितिक्तिलात् दत्यत आह, 'तद्भेदो वेति, 'भाषमान दति सतीति ग्रेषः, अन्वयश्चास्य 'भव-तौत्यनेन, 'भवति' व्यवद्वियमाणा भवतीत्यर्थः। 'दतीति 'यतो भवतीति पूर्विणान्तयः। 'तयोरिति, अत दत्यादि।

केचित्तु 'इतिग्रब्दस्य काकाचिगोस्तकन्यायेन उभयनैवालय-इति त्रत इति न पूरणीयभित्याद्धः। तन्त्र। एकस्य इतिग्रब्दस्य उभयार्थकले सन्दर्भविरोधापत्तेः।

'तयोः' तत्ता-तदत्तयोः, 'भेदात्' श्रवश्वाभुपेयभेदात्। नन्वे-तत्मते सादृश्यस्य भेदाघटितलादिदमसङ्गतं दति चेत्, न, तस्य तद्भेदाघटितलेऽपि श्राश्रयभेदघटितलात्। न च तथापि तदन्यस्मि-वित्यसङ्गतं, तस्य फलकथनरूपलात्। ग्रङ्कते, 'नन्वेवमिति, 'एवं' उक्तरूपेण तयोर्भेदे, 'यक्तन्तर दत्यनेन तद्यक्तिभेदसत्तमावेदितं, तच गोलाग्रहे दष्टापत्तिसस्भवात् 'गोलग्रहे दति गोलनिश्चये दत्यर्थः, 'तद्गोवत्' तद्गोयक्तमन्तरवत्, 'दयं' पुरोवर्त्तियक्तिः, 'स्थादिति, त्वियमिष गौरिति चेत्, न, गोत्वमाचस्य तद्ग्यव्यक्ति-दृत्तित्वसमुचयात् एकच नानासम्बन्धानवगमात्। तद्गोदृत्तिबहुधर्मज्ञाने भवत्येव तद्गोवदियमिति।

तत्र तद्वोभेद्ख तद्वतवद्वधर्यवल्ख च सलात् इति भावः।
त्रापित्तसुक्षाऽतुपपित्तमयाद्द, 'न लियमपीति, 'गौरिति गवाभेदवतीत्यर्थः, 'खादिति पूर्विणाल्यः, तत्ता-तद्वत्तयोर्विस्द्वलादिति भावः। प्रद्वां निर्द्यति, 'नेति, 'समुद्ययात्' ज्ञानात्, 'एकत्र' व्यत्यन्तर्रूपेकधिर्षिष्, 'नानेति गोगतनानाधर्माणां, 'सम्बन्धानवगमात्' त्रात्रयल्ख्पसम्बन्धानवगमात्, तथाच तद्वत-भूयोधर्मवल्ज्ञानाभावात् न तत्र तद्वताप्रतीतिरिति भावः। नन्वेवं द्यं तद्वोवदितिप्रतीतिः कदाचिद्पि न स्थात् दत्यत त्राष्ट, 'तद्वोवत्तीत्यादि, तथाचेष्टापित्तिरिति भावः। ददसुपलचणं व्यक्त्य-न्तरे तद्वातेः सादृश्यस्वेऽपि तथाप्ययमिष शृङ्गादिमानिति समुचयधीः स्यात् न तु गोसदश इति चेत्, न, एकचोभयसम्बन्धः समुचयो-ऽन्यगतसूयोधर्मवत्वमन्यच सादश्यमिति विवेकात्।

रूपितविभेखताया श्रणेकानानिभेखतानिरूपकलाभावेन न तस्य समुद्दालावनलिस्यभिप्रायः दति साम्प्रदायिका व्याचचते ।

च्छावस्तु नतु सादृष्णसानेकधर्माक्ष्यले तज्ज्ञानं समुच्चयावगाहि सादित्याग्रक्कते, 'तथाणयमपीति, 'समुच्चयधीः' समुच्चयावगा- हिधीः, 'न तु गोसदृग्र दति नैकसम्बन्धावगाहि गोसदृग्र दति ज्ञानमित्यर्थः। 'एकच' एकसिन् धर्मिणि, 'उभयसम्बन्धः' श्रनेक- सम्बन्धः, श्रन्यतपूर्ववत् दत्याद्धः, तच्चिन्यं।

वस्तुतस्तु, नतु श्राह्यन्ताभाव-प्रतियोगिनोरिव भेद-प्रतियोगिगतधर्मयोरेकचावगाहि ज्ञानं श्राहार्यभिन्नं चेत् समुच्चयः दति सादृश्यस्य तद्भेदघटितवेन गोसदृश दित ज्ञानं समुच्चयाह्पं स्थादिति
तटस्थ-श्राग्रङ्कते, 'तथाययमिति, 'न गोसदृश दिति, समुच्चयानात्मकदृत्यादिः । भेदावगाहिसमुच्चयोऽप्रसिद्ध दिति न देश्वं, तस्याव्यायष्टित्तितामते संयोगिभिन्नो दृचः संयोगवानित्यादेरिव प्रसिद्धलात् ।
समाधन्ते, 'एकचेति एकधिर्मिणि भावाभावसम्बन्ध दृत्यर्थः, तद्वगाहिलेन ज्ञानमपि तत्नेन व्यपदिश्यते दिति भावः । 'श्रन्यगतेति गवयान्यगतित्यर्थः, 'श्रन्यच' गवये, 'विवेकात्' विवेचितलात्, तथाच
भेदो गवि पतितः तादृग्रधर्मवत्तन्तु गवये दृत्येकधिर्मिण्युभयानवगाहिलेन कुतः समुच्चयलप्रमित्तिरिति भावं वयं युक्तं व्याच्छान्हे ।

नवीनास्तु । विस्थासुखदये दतरसक्तस्यादतं साद्यामनुभूयते न तु तदुभयमानवित्तजातिरस्ति<sup>(१)</sup> तदुभयाभावे<sup>(२)</sup> जातेरनाश्रयत्वेनानित्यत्वप्रसङ्गात् । नापि जन्यं धर्मान्तरमस्तीत्यधिकं साद्यसुपेयं, तवापि

नयमीमांसकमतमुत्याय दूषयति, 'नवीनास्तिति, 'इतर्म-कलव्याद्यनं' तादृग्रस्वसामान्याद्यत्तीत्यर्थः, 'श्रनुभ्रयते' एतस्य-खसदृगं तत्सुखमित्यनुभ्रयते, लोकेरिति ग्रेषः। तथाच तदुभय-माचद्यत्तिधर्माभावात् भवन्तते तच सादृग्यानुभवोऽनुपपन्न इति भावः। 'तदुभयाभावे' तदुभयनाग्रे, 'श्रनाश्रयत्वेन' खसमवा-खरिहतत्वेन, 'श्रनित्यलप्रसङ्गादिति, तथाच पुनस्तादृग्रसुखद्वये उत्पन्ने तादृग्रजातिर्वग्रोपेया श्रनेकसमवेतलाभावेन जातिलमेव तस्या न स्यादित्याश्रयनाग्रादेव तन्नाग्रस्तदृत्यन्तौ तदुत्यन्तिरिति सुतरामनित्यलं इति भावः। न च प्रत्यये घटलादेरिव तादृग्र-जातरिप तदानीं कालसन्यसमानं पश्चान्तदृत्यन्तौ ताभ्यां सह तसम्बन्धाऽपि जत्यद्यते सम्बन्धसानित्यत्वे सम्बन्धिरितित्वलिमिति तु रिक्तं वचः मनःसम्बन्धादेख्यात्वऽपि मनःप्रस्तेरयालात् इति वाच्यं। मानाभावेन तत्वस्थनासभवादित्येव तन्त्वं। 'श्रधिकं' सप्तपदार्थातिरिक्तं, नव्यमतोपरि ग्रङ्कते, 'तवापीति, 'समानधर्मवन्तं' सप्तपदार्थातिरिक्तं, नव्यमतोपरि ग्रङ्कते, 'तवापीति, 'समानधर्मवन्तं न्तं

<sup>(</sup>१) तद्दयमाचरुत्तिजातिरस्तीति ख॰।

<sup>(</sup>२) तदुदयाभाव इति ख॰।

तथाण्ययमिष शृङ्गादिमानिति समुचयधीः स्यात् न तु गोसदश इति चेत्, न, एकचोभयसम्बन्धः समुचयी-ऽन्यगतभूयोधमेवत्वमन्यच सादश्यमिति विवेकात्।

रूपितविशेखताया श्रणेकान्नानाविशेखतानिरूपकलाभावेन न तस्य समूहालमनलमित्यभिशयः दति साम्यदायिका व्याचचते ।

च्छावस्तु नतु सादृष्यसानेकधर्मारूपले तञ्ज्ञानं समुच्चयावगाहि स्वादित्याग्रङ्कते, 'तथाष्यमपीति, 'समुच्चयधीः' समुच्चयावगा-हिधीः, 'न तु गोसदृग्र दति नैकसम्बन्धावगाहि गोसदृग्र दति ज्ञानमित्यर्थः। 'एकच' एकस्मिन् धर्मिणि, 'उभयसम्बन्धः' श्रनेक-सम्बन्धः, श्रन्यत्पूर्व्वत् दत्याज्ञः, तच्चिन्यं।

वस्तुतस्तु, नतु श्रत्यन्ताभाव-प्रतियोगिनोरिव भेद-प्रतियोगिगतधर्मयोरेकचावगाहि ज्ञानं श्राहार्यभिन्नं चेत् समुच्चयः इति मादृश्यस्य तद्भेदघटितलेन गोसदृप्र इति ज्ञानं समुच्चयह्पं स्थादिति
तटस्य-श्राप्रद्वते, 'तथाययमिति, 'न गोसदृप्र इति, समुच्चयानात्मकदृत्यादिः। भेदावगाहिसमुच्चयोऽप्रसिद्ध इति न देश्यं, तस्यायायष्टित्तितामते संयोगिभिन्नो दृष्यः संयोगवानित्यादेरिव प्रसिद्धलात्।
समाधन्ते, 'एकचेति एकधिर्मिण भावाभावसम्बन्ध दृत्यर्थः, तद्वगाहिलेन ज्ञानमपि तत्तेन व्यपदिश्यते इति भावः। 'श्रन्यगतेति गवयान्यगतेत्यर्थः, 'श्रन्यच' गवये, 'विवेकात्' विवेचितलात्, तथाच
भेदो गवि पतितः तादृग्रधर्मवत्त्वन्तु गवये दृत्येकधिर्मिणुभयानवगाहिलेन कुतः समुच्चयलप्रसित्ति भावं वयं युक्तं व्याच्छाहे।

नवीनास्तु । विलक्षणसुखदये इतरसकलव्यादतं साद्दश्यमनुभूयते न तु तदुभयमानदत्तिजातिरस्ति<sup>(१)</sup> तदुभयाभावे<sup>(१)</sup> जातेरनाश्रयत्वेनानित्यत्वप्रसङ्गात् । नापि जन्यं धर्मान्तरमस्तीत्यधिकं सादृश्यसुपेयं, तवापि

नव्यमीमांसकमतसुत्याय दूषयित, 'नवीनास्तित, 'इतर्स-कालवाद्यां' तादृशसुखसामान्यादृत्तीत्यर्थः, 'श्रनुभूयते' एतसु-खसदृशं तत्सुखमित्यनुभूयते, लोकेरिति श्रेषः। तथाच तदुभय-माचदृत्तिधर्माभावात् भवन्मते तच सादृश्यानुभवोऽनुपपन्न इति भावः। 'तदुभयाभावे' तदुभयनाशे, 'श्रनाश्रयत्नेन' स्वसमवा-ियर्हितत्नेन, 'श्रनित्यत्वप्रसङ्गादिति, तथाच पुनस्तादृशसुखद्वये उत्पन्ने तादृश्वातिरवश्योपेशा श्रनेकसमवेतत्वाभावेन जातित्वमेव तस्या न स्वादित्याश्रयनाशादेव तन्नाशस्तुत्यन्तौ तदुत्पत्तिरिति सुतर्मित्तव्यत्ते सावः। न च प्रत्यये घटलादेरिव तादृश्वातिरिति सुतर्मित्वत्वं इति भावः। न च प्रत्यये घटलादेरिव तादृश्वात्तरिति स्वत्यामित्वां कालसम्बन्धमानं पश्चात्तदृत्यन्तौ ताभ्यां सह तत्सम्बन्धोऽपि जत्यद्यते सम्बन्धस्वानित्यत्वे सम्बन्धिः नित्यत्विमिति तुरिकं वचः मनःसम्बन्धादेस्त्रयात्वेऽपि मनःप्रसतेरथालात् इति वाद्यं। मानाभावेन तत्कस्वनासभवादित्येव तत्वं। 'श्रधिकं' सप्तपदार्थातिरिकं, नव्यमतोपरि श्रङ्कते, 'तवापीति, 'समानधर्म्वन्तं' सप्तपदार्थातिरिकं, नव्यमतोपरि श्रङ्कते, 'तवापीति, 'समानधर्म्वन्तं'

<sup>(</sup>१) तद्दयमाचरित्तजातिरस्तीति ख॰।

<sup>(</sup>२) तदुद्वयाभाव इति ख॰।

समानधमेनचं व्यञ्जनं निना कथं तच साहस्याभि-व्यक्तिरिति चेत्, न, प्रतौतिनजात् द्रव्ये तथा गुणादौ तु व्यभिचारात्। अत्रयन न व्यञ्जनेनान्यथासिडि-स्तद्भानेऽपि साहस्यानुभनादिति()। तत्तुच्छं निष्त-स्रणं सुखद्वयं न सुखमाचहेतुजन्यं सुखान्तरस्यापि ताहस्रत्वापत्तेः, किन्तु निजस्यणादष्टजन्यं तच्चादृष्टं निहिततहेतुक्रियानिभेषानुष्ठानादन्येषामप्यस्तौति ते-

तद्गतधर्मवन्नं, 'श्रीभियक्तिः' प्रतीतिः, 'द्रय द्दित सावधारणं, 'तया' यञ्चकसापेचं, 'यभिचारात्' गुणादिधर्मिकसादृश्वज्ञाने यञ्चकज्ञानयितरेकयभिचारात् । 'श्रतएवेति, तथाच यञ्चकस्य सर्वंचापेचितत्ने यञ्चकेनेव सदृग्रत्नयवद्यारोपपत्तौ किमितिरिक्तसादृश्यकत्यनया द्रयाचात्रयोगोऽपि नास्तीति भावः। 'तद्भाऽवेपि' यञ्चकाभावेऽपि, 'सादृश्यातुभवात्' गुणादावित्यादिः, 'दतीति, श्राष्ट्रिति ग्रेषः। दूषयित, 'तत्तुक्क्मिति, 'सुखमाचहेतुजन्यं' सुखमामन्यकारणजन्यं, 'सुखान्तरस्य' श्रवक्षचणसुखस्य, 'तादृग्रतापत्तः' विक्षचणलापत्तः, धर्मादिक्षपकारणसाम्यादितिभावः। 'विक्षचणादृष्टेति विजातीयादृष्टेत्यर्थः, सुखजनकादृष्टस्य धर्मतया निषद्धिक्रयायास्त्रचात्पयोगात् 'विह्नितेति, 'तदेतः' विजातीयादृष्टहेतः, 'श्रन्येषां' पुरुषाणां, 'श्रस्तीति 'द्दितग्रव्दः हेत्वर्थकः।

<sup>(</sup>१) इवाज्जरित ख॰।

षामिष ताहणानि सुखानि भवन्तीति तेषु कारण-विश्रेषप्रयोज्या विलक्षणजातिरिक्त तसात् जीवा-नामानन्यात्<sup>(१)</sup> अनादिनिधनत्वादुत्पनानागतिव-

नन्वेतावता का चितिरित्यभिप्रायेणाग्रङ्कते, 'तेषामपीति तादृग्र-पुरुषाणामपीत्यर्थः, 'कारणविश्रेषप्रयोच्या' विहितक्रियाविश्रेष-प्रयोच्या, तचेति ग्रेषः, 'त्रस्तीति, तथाच तादृग्रक्रियाविग्रेष-जन्यलादिकमादाय तत्र मादृग्ययवहार इति भावः। नतु तादृश्रसुखद्यं न कस्थापि कदाचिदुत्पन्नं न वोत्पत्यमानं न वादृष्टविभ्रेषजन्यं येन तादृभसुखसादृग्यानुपपत्था तद्तिरित्तं स्थात् इत्यतत्राह, 'तसादिति त्रदृष्टविशेषाजन्यजन्यसुखस्थापामाणिकला-दिलार्थः, 'त्रानन्यात्' ऋषंखालात्, 'त्रनादिनिधनलात्' उत्पाद-विनाप्ररहितलात्, 'उत्पन्नानागतविजातीयं उत्पन्नेभ्योऽनागतेभ्यस विलचणं सुखं नासीत्यर्थः। तथाचानन्तसंसारे कदाचित् कस्वचित् तादृषं सुखसुत्पनं त्रवश्वसृत्पत्यते वा दति भावः। न च तादृष्रसुखं नास्तीति सिद्धसिद्धिपराहतं, उत्पन्नानागतादृष्टविषेष-जन्यसुखातिरिके सुखलाभावोक्ती तात्पर्यात्। ननु तादृग्रसुख-स्वाप्रसिद्धाविप दु:खादिकं तादृशं समावित इति विखचणे दु:खा-दिचये सादृष्यानुभवादधिकं तदाचं दत्यत श्राह, 'एवमिति उत्तरूपेण तादृश्रमुखस्वाप्रमिद्धावपि, 'दुःखादीत्यादि, तादृ-

<sup>(</sup>१) आतमनामानन्यादिति ख॰।

जातीयं न सुखमिस्ति, एवं दुःखादिकार्थ्यान्तरेऽपि<sup>(१)</sup>, न ह्यनुत्यन्नजातीयमनुत्यत्यमानजातीयं वा कार्थ-मिस्ति। यच व्यक्तिनाभे जातेरिनत्यत्वमापादितं, तदिपि न, नाभकाभावात्, अतएव दयारिप तदवस्थानम्। अपि चैकच प्रतियोगिभेदेन सादृश्यं भिन्नं न त्वेकं

प्रोत्यादिः, 'कार्यान्तरेऽपीति, श्रप्रसिद्धिरिति ग्रेषः । 'एवं' श्रप्रसिद्धिः, 'कार्यान्तरेऽपीत्यनन्तरं किमपि न प्रणीयमित्ययाज्ञः ।
स्तुत दत्याकाङ्गायामाह, 'न हीति, नन्त तादृग्रसुखे वैजात्यस्तीकारे
श्राप्रयनाग्रे जातरिनित्यलं स्थादित्याग्रङ्कां निराकरोति, 'यचेति,
'श्रापादितमिति भवतेत्यादिः। 'नाग्रकाभावादिति, श्रन्यथा
घटलादेरपि प्रस्तये नाग्रापन्तेः गुणनाग्रं प्रत्येवाश्रयनाग्रस्य हेतुलादिति भावः। उपमंहरति, 'श्रतएवेति, 'दयोरपि' तादृग्रविजातीयसुख्योरपि, 'तदवस्थानं' तद्गतावस्थानवन्तं सादृश्यमिति यावत्।
'दयोरपि' श्रदृष्टवैजात्य-सुखवेजात्ययोरपीत्यर्थः, 'तत्' तदानीं
श्राश्रयनाग्रद्गायां, 'श्रवस्थानं' श्रवस्थितिरिति वार्थः। ग्रङ्कते,
'श्रपि चेति, 'व्यवहारादिति, एकस्मिन् गवये गोसादृश्यं महिषसादृश्यं भिन्नं भिन्नं तथोरेकले गोसादृश्यं ग्रोभनं महिषसादृश्यं
मन्दमिति व्यवहारानुपपन्तेरेकत्र ग्रोभनलमन्दलयोरसभवादिति

<sup>(</sup>१) दुःखान्तरकार्थेखपीति ख॰।

सुसहश-मन्दसहश्रव्यवहारात्, तथाच योग्यत्वादेवयहे सर्वयहप्रसङ्गः। प्रतियोगिगतसूयोधमं ज्ञानस्य व्यञ्ज-कस्य क्रमात् क्रमे तदेव व्यवहारिनिमित्तमित्युक्तम्। किञ्चैवं वैसाहश्यमपि स्यात्। न च साहश्याभावः,

भावः। 'योग्यलात्' श्राश्रयमित्रार्षस्थावस्थतलेन सर्वेषां सादृस्थानां सित्रिष्ठष्टलात्, 'एकयहे' एकसादृस्थयहद्भायां। नन् यञ्जकयहक्रमादेव तद्भहत्रम दत्याभद्भ दूषयति, 'प्रतियोगीति तादृग्रधर्माणां ग्रहोयसात् दति युत्पत्या तादृग्रधर्मग्राहकयञ्जकत्रानस्य
दत्यर्थः, 'क्रमे' सादृश्यग्रहक्रमे, 'तदेव' तादृग्रं यञ्जकमेव, 'यवहार्निमित्तं' सदृग्रय्यवहर्त्तयतावच्छेदकं, 'दत्युक्तमिति दत्यत्र
समाधानं उत्तं, मयेतिभेषः।

नेचित्तु पूर्वे सादृश्वयाणानां प्रतियोगिगतधमाणां यञ्जनल-माग्रक्कितं तद्भिप्रायेणेदं यथाश्रुतमेव सम्यगित्याज्ञः।

समाधानञ्च श्रनुभवित्रोधक्षं सुसदृश्रलादिव्यवहारानुप-पत्तिक्पञ्च । श्रक्कान्तरसुत्याय निरस्ति, 'किञ्चैविमिति, 'एवं' साधमर्थेस्य सादृश्यक्पले, 'वैसादृश्यमपीति, सादृश्यवतीत्यादिः, 'स्वादिति, भवनाते सादृश्यस्य साधमर्थक्षपले सुतरां वैधमर्थस्य वैसादृश्यक्षपलिमिति गूढ़ाभिप्रायः । श्रस्तनाते वैसादृश्यस्य सादृ-श्वाभावक्षपतया नेयमापत्तिः सम्भवतीत्याह, 'न चेति, सादृश्य-वतीति श्रेषः, 'सादृश्याभावः' सादृश्यसामान्याभावः, सुत दत्या- तद्वैपरीत्यस्यापि सम्भवात्। साहग्र्याभावत्वेनैव प्रती-तिविशब्दस्य निषेधार्थकत्वात् दित चेत्, तर्हि गौरिव महिषीत्यच पावनत्व-स्वीरवन्वादिना विव-स्वितसाहग्र्यानाश्रये गवये वैसाहग्र्यं न स्यात्, न हि

काङ्गायामाह, 'तद्देपरीत्यस्थापीति, 'तद्देपरीत्यस्थापि' मादृग्याभाववेपरीत्यस्थापि मादृग्यस्थापीति यावत्, 'ममवात्' तच मनादित्यर्थः । नतु विमदृग्य-दति प्रतीतेवैधम्प्रयेलेन तद्दिषयलमनुभविमद्धं विमदृग्रपदस्य विभन्नेपरलादित्यतम्बस्य तथालमनुभावयति, 'मादृग्याभावलेनेवेति सादृग्यमामान्याभावलेनेवेत्यर्थः,
'एवकारेण वेधमर्थलस्थवन्त्रेदः । तच युक्तिमाह, 'विग्रब्दस्थेति,
'निषेधार्थकलात्' श्रत्यन्ताभावार्थकलात्, तथाच तस्य तादृग्रार्थकलं योगलभ्यमेव भवन्तते तु श्रन्थार्थकलं पारिभाषिकमिति
गूढ़ाभिप्रायः । उत्तरयति, 'तहींति, 'दत्यवेति, 'विविचितेति
परेणान्त्रयः, 'पावनलं' पविचलं, 'चीरवन्त्रादीत्यादिना म्हृज्यादिमलपरिग्रहः । स्रभेदे त्तीया, 'विविचितेति स्ववहतेत्यर्थः,
'श्रनाश्रय दति, एतेन मादृग्यप्रतियोगिकाभाववन्तं गवये ज्ञापितं
तेन च योगलभ्यमादृग्यप्रतियोगिकाभाववन्तं तचास्तीति मन्तते
नानुपपत्तिरिति स्विच्चतं। 'न स्वादित्यच हेतुमाह, 'न हीति,

<sup>् (</sup>१) निषेधार्थपरत्नादिति ख॰।

तच गोसादृश्यं तद्भावश्व, तसात् साधमीं वैधमीं सादृश्य-वैसादृश्ये।

यत्तु तद्वस्यनेकधर्मवस्वं साद्ययं तेनाभेदेऽपि "गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः। राम-रावण-योर्थुं राम-रावणयोरिव"। द्रत्यादौ साद्ययं। न चैवं

'हि' यसात्, 'तच' गवये, 'तदभावः' गोसादृश्यसामान्याभावः, तथाच सामान्याभावप्रतियोगिनो विंसद्धयोरेकचासन्तेन भवसते गवये गोवैसादृश्यव्यवहारो न स्थात् मन्त्रते तः सादृश्यप्रतियोगि-काभावस्य वैसादृश्यस्पत्नेन तच तद्यवहारो नानुपपन्न इति भावः। उपसंहरति, 'तस्मादिति, 'साधम्यैं' तद्गतधर्मवन्तं, 'वैधम्यैं' तदस्य नि-धर्मवन्तं, तथाच वैसादृश्यस्य यौगिकलाभावेऽपि न चितिरिति भावः।

एकदेशिमतसुत्थाय दूषयित, 'यन्तित, 'मादृश्यमिति, तथात्र तद्वृत्तिस्योधर्मवन्तमाचं तत्सादृश्यं न तु भेदगभें दत्यर्थः, तस्य भेदाघटितत्वे युक्तिमयाद, 'तेनेति, 'तेन' सादृश्यस्य भेदाघटितत्वेन, 'श्रभेदेऽपि' प्रतियोग्यनुयोगिनोर्भेदाभावेऽपि, 'दत्यादावित्यादि-पदात् "ममैतच्छिश्यसादृश्यमसिष्ठान्यच सुचचित्"। दति यशोदो-क्रिपरिग्रहः। ननु सादृश्यस्य भेदघटितत्वेन गौरवास्न तत्र गवय-पद्शक्यतावच्छेदकलं भेदाघटितत्वे गौरवाभावात् कथं तत्र म गवयादिपदशक्यतावच्छेदकलं। न च तथापि गोद्यत्तिवादिविशे-षणविश्वष्ठायितत्वेन गौरवं तदवस्यमेव दति वाच्यं। तस्योपस्वण-लादन्यथा गोद्यत्तिलविश्वष्टधर्माणां गवयेऽभावात्तत्र तत्सादृश्यानुप- गोर्पि गोसहमत्वे गवयपदाभिधयत्वापितः। तच साहम्यपद्स्य<sup>(१)</sup> विभेषे तात्पर्यात्। ऋन्यथा महिषे-ऽतिप्रसङ्ग इति। तन्। तस्य तेन वा सहम् इति-

पत्ते: गोनिष्टभेदप्रतियोगिलविभिष्टतादृ ग्रधर्मवत्त्रस्य तथाले विशेष्य-विभेषणग्रतर्धर्मदये तदवच्छेदकलकर्णने महागीरवात द्रायाभ-द्धते, 'न चैविमिति, 'एवं' तस्य भेदाघटितले, 'गवयपदाभिधेयलं गवयपद्रमञ्चलावच्छेदकवलं। समाधत्ते, 'तत्रेति, 'साद्रम्यपदस्य' साद्यायाचनसद्ग्रपदस दलार्थः, साद्यास वाकालेन पदलाभावात्, 'विशेषे' प्रतात्रयविभिन्ने खुर-ग्रह्म-रूपादिरूपविशेषधर्मी, 'तात्प-र्यात्' सङ्गेतात्, तथाच तादृग्रधमाणां प्रकालन्यनदृत्तिलेन तद-वच्छेदक्रलासम्भवात् श्रननाग्राक्तिक्र स्ने महागौरवं दति भावः। ननु माद्यानां तथारूपवेऽपि माद्यालरूपानुगतरूपेण प्रकाता-वच्छेदकलकराने बाधकाभावः, न वा प्रकारनन्तलं इत्यत श्राहः 'श्रन्धचेति श्रनुगतसाद् श्वलक्षपेण गोसाद् श्वस्य गवचपद प्रकाता-वच्छेदकले. 'महिषेऽतिप्रसङ्गः' महिषेऽपि गवयपद्रश्रकालप्रसङ्गः, गोनिक्षितमादृश्यलाविक्स्त्रस्य तत्रापि मलादिति भावः। 'इति-प्रयोगाहिति प्रयोगख प्रामाणिकलात्, तथाच तस्य सद्ग्र दत्यत्र षष्ठार्थे। निरूपितलं तस्य च माद्रश्वे (नयः, तेन मद्रा दत्यादौ हतीयार्थः साहित्यं, समानधर्मावलं तत्र सदुग्राब्दार्थः, तादुग्र-व्यवहारद्वयस्य भवनाते भेदस्त्रले समावेऽपि त्रभेदस्त्रलेऽसमावादिति

<sup>(</sup>१) सदृश्पदस्थेति ख॰।

प्रयोगात् (१)। न चाभेट्रे सम्बन्धः सहार्था वा सम्भ-वति। गगनं गगनाकार्मित्यादी तु गगनाचेवैताहण-धर्मवन्नान्यदित्यच तात्पर्यम्।

यद्वा स्थानान्तरीयगगन-सागरयोरूपमानत्वं त-योर्युडविश्रेषे तयोरेव युडान्तरमुपमानमिति।

भावः। ननु कथं श्रभेद्खले तादृग्रप्योगासभव द्रत्यत श्राहः, 'न चेति, 'श्रभेदे' प्रतियोग्यनुयोगिनोरभेदछले, 'सम्बन्धः' निरूप्तक्षल्यसम्बन्धः, खर्रित्तधर्मवत्त्रस्य खनिरूपितलाभावात् खाभिने खसाहित्याभावात्त्रस्य विभक्षर्यले उद्देश्वतावच्छेदक-विधेयतावच्छेदक्याये विश्वाच्छाञ्च्दबोधासभावाचेति भावः। ननु गगनाकारित्यादेः का गतिरित्यत श्राहः, 'गगनित्यादिः, 'नान्यदिति, तथाच गगनं-मिति सावधारणिनिति भावः। 'दत्यच तात्पर्यमिति, श्रव-धारणार्थकपदे तात्पर्यमिति भावः। ननु गगनं गगनं दत्यादिवत् गगनं गगनरित्यति श्राहः। 'चदेति, 'उपमानलिमिति, तथाच सामान्यग्रञ्च विशेषपरतया गगनपद्दयस्य सागरपद्दयस्य च विशेषपरतया गगनपद्दयस्य सागरपद्दयस्य च विशेषपरतया नानुपपत्तिरिति भावः। ननूक्तयभोदोक्तेः का गति-रिति चेत्, बलरामतात्पर्येणापि तदुपपत्तेः तचेदन्यदस्य बलराम-परत्वे वाधकाभावात्।

<sup>(</sup>१) इति प्रतीतिप्रयोगादिति ख॰।

<sup>(</sup>२) सर्गान्तरीयगगन-सागरयोखपमानत्विमिति ख॰।

नन्वयं देवदत्तस्तदन्यो वा भवतु तत्सहणस्तावदय-मिति भेदाभेदसंणयेऽपि साहस्यनिश्वयात् श्रतिरित्तं साहस्यमस्विति<sup>(१)</sup> चेत्, न, देवदत्तधर्मामाचाभिपा-येग् <sup>(१)</sup> एकदेशे साहस्यपद्प्रयोगात् कथमन्यथा स एवायं न तु तत्सहण इति, तत्सहणोऽयं न तु स इति प्रतीति-प्रयोगी। न चाच सहणपदं भेदमाचपर्मिति

सादृश्यस्थातिरिकताव्यवस्थापकं मीमांसकयुक्त्यन्तरं निरस्वति,
'नन्तित्यादिना, 'तस्वदृशः' देवदत्तमदृशः, दतीत्यस्थ 'निश्चयादित्यनेनान्त्यः, मात्रपदेन भेद्यवच्छेदः। तथाच तत्र सदृशपदस्थ
देवदत्तगतधर्मवन्तमाचे खचणेति भावः। 'एकदेशे' सदृशपदश्यकीकदेशे, 'सादृश्यपदश्योगात्' सादृश्यवाचकसदृशपदश्योगादित्यर्थः।
तथाच खचणामूलकसादृश्यवद्वार दृति भावः। तत्रेव युक्तिमादः,
'कथमन्ययेति, 'श्रन्यथा' सादृश्यस्य भेदाघितत्वे, तस्मिन् तत्सदृशभेदप्रतीति-प्रयोगावृक्का तत्सदृशे तद्भेदप्रतीति-प्रयोगावादः, 'तत्सदृशोऽयमिति, उक्तप्रतीति-प्रयोगयोः सादृश्यविश्चिष्टे तद्भेदावगादितथायुपपत्तिरित्यत श्रादः, 'तत्सदृशोऽयमिति तत्सादृश्यावच्छिनोऽयमित्यर्थः, तथाच तत्सादृश्यसामानाधिकरण्येन तादृश्यप्रतीत्यादेद्पपत्तावपि तत्सादृश्यावच्छेदेन तद्भेदावगाद्दिप्रतीत्यादेर्भवन्मतेऽत्पपत्तिः श्रभेदेऽपि सादृश्यसीकारात् दिति भावः। दिति त् वस्र-

<sup>(</sup>१) सादृष्यमितीति ख॰।

<sup>(</sup>२) देवदत्ताभिप्रायेणेति ख॰।

युक्तं, मुख्ये सम्भवति चन्नः खाया अयोगात् तसाम् पदार्थान्तरं साद्दश्यमिति। स्यादेतत्, मा भूत् पदार्थान्तरं, तथापि प्रत्यक्षाच्चच्दादा गवये गोसाद्दश्यज्ञान्नात् गवयसद्दशो गौरितिज्ञानमुपमितिः। न चैतत्प्र-त्यक्षं, असन्निहितविश्रेष्यकत्वात् । नानुमानं चिज्ञान

गतिः। ग्रङ्गते, 'न चेति, 'युक्तमिति परेणानयः, श्रयुक्तले हेतु-माइ, 'मुख्य दति प्रको दत्यर्थः, ऋर्य दति प्रेषः। उपमंहरति, 'तसादिति। सादृश्यसातिरिक्ततां व्यवसापियतुममकोऽपि मीमां-सकः सबच्चः ग्रङ्कते, 'खादेनदिति, 'एतत्' सादृष्यस्य ज्ञृप्तपदार्था-न्तर्गतलं, इद्ञ्च "तुयतु दुर्जनः" इति न्यायेन उत्तं। 'एतत्' सादृष्यं, 'पदार्थान्तरं', 'मा भूदिति न खादित्यर्थः। 'प्रत्यचादिति इन्द्रियादित्यर्थः, जन्यलं पञ्चन्यर्थः, 'ज्ञानादित्यन्वयी, एवमग्रेऽपि। श्रतीन्त्रियेऽसन्त्रिकष्टे च गोसादृष्यज्ञानात् गवि तत्सादृष्यज्ञानस्यापि उपमितिलादार, 'प्रब्दादेति, 'ज्ञानादिति 'ज्ञानमित्यन्वि, तादृ-ग्रज्ञानजन्यज्ञानमित्यर्थः, लचणन्तु तत्सादृश्यप्रकारकज्ञानजन्य-तदि-ग्रेयक-तत्मदृग्रसादृष्यप्रकारकज्ञानलं तदिग्रेयकोपमितिनमिति, सामान्यसचणन्तु सादृग्धप्रमाकरणकचानलं इति तदसिप्रायः। तुज्ज्ञानस्य प्रत्यचादिभिन्नल एव उपिमतिलं सेत्यति इति प्रत्य-चादिभिन्नलं तत्र समाद्यति, 'न चैतदिति, 'त्रसन्निहितविभेय-कलात्' गवादेर्दूरवर्त्तिलाद्यविष्ठष्टलादिति यावत्, तेरलौकिक-

<sup>(</sup>१) विश्रेष्यासिज्ञक्षंदिति ख॰।

भावात्। न च गवयगतं साहग्यं लिङ्गम्, अपस्थर्भ-त्वात्। अय सहग्रदयान्तरदर्भने यो यहतसाहग्यप्रति-योगी स तत्सहग्र इति प्रत्यक्षेण व्यातियहे सित गवय-गतसाहग्यप्रतियोगित्वात् गौर्गवयसहग्र इत्यनुमिति-रिति चेत्, न, व्यातियहं विनैव प्रथममपि प्रत्यक्षाच्छ-ब्दादा गोसहग्रं गवयं ज्ञात्वा गवि गवयसाहग्यज्ञानोद-यात्। किच्च गवि गवयसाहग्यं न साध्यं प्रथमतस्तद-

यन्तिकर्षानिश्वपगमादिति भावः। 'लिङ्गाभावादिति श्रव्यभिचारिपचधर्षालिङ्गाभावादित्यर्थः। प्रङ्कते, 'न चिति, 'सादृष्यमिति गोसादृष्यमित्यर्थः, 'श्रपचधर्मलात्' गवादित्तलात्, दृदसुपचचणं गवयसादृष्यस्य गोलस्य वा तथाले साध्याविग्रेषात् सिद्धसाधनादित्यपि
बोध्यं। तद्गतसादृष्यप्रतियोगिलेन चेतुना तत्सादृष्यं साधनीयं तच
पच्चे साध्यस्तेचेन पचान्तर्भावेन व्याप्तिनिश्चयो न सक्षवतीति
दृष्टान्तस्यलं प्रदर्भयन् सामान्यव्याप्तिसुद्भाव्य ग्रङ्कते, 'श्र्यति, 'सदृग्रदृशान्तर्भावामित्यर्थः, एतेन तचेव व्याप्तिनिश्चयः सक्षवतीत्यावेदितं,
श्वनिव' विनापि। नतु व्याप्तिगद्दो यच न जातस्तच न जायत एव
तज्ज्ञानमिति यद्युच्यते तदायाच्यः, 'प्रयममपीति, 'प्रथममपि'
व्याप्तिगद्दात् पूर्वमिपि। चणविल्यस्य ग्रपथनिर्णेयलादाः, 'किञ्चिति,
'न साध्यमिति, वर्त्तुं ग्रच्यत द्वि ग्रेषः, 'प्रथमतः' व्याप्तिग्रहात् पूर्वं,
व्याप्तिग्रह्यः साधज्ञानाधीनलादिति भावः। सामान्यव्याप्तौ प्रज्ञत-

प्रतीतेः, गवयगतसादृष्यप्रतियोगित्वच गृवि न प्रत्यश्चं विषेष्यस्यासिक्वषादिति नानुमितिगम्यं तिल्लङ्गस्यापि तद्गतत्वेनाप्रत्यश्चस्य लिङ्गान्तरगम्यत्वेनानवस्थानात्। न च गौरेतद्गवयसदृष्यः गवयगतसूयोऽवयवादिसामा-न्यवच्वात् गवयान्तरवदिति रामं। गवयान्तराज्ञानेऽपि गवि गवयसदृष्णत्ययात्। च्यतस्य गविंगवयगत-

साध्यज्ञानान पेचणा द्वेलिसिद्ध माह, 'गवयगतेति, 'विग्नेथ्य सात्र पेय-प्रात्' पचस्य गोरमिल्न कर्षा दित्य प्रंः। नन्त तादृग्र हित्र पि तचानु सेय-द्व्यत श्राह, 'ति ज्ञङ्गस्यापीति गवयसादृश्यप्रतियोगिल रूप खिङ्ग-स्वापीत्य प्रंः, 'तद्गतलेन', 'श्रप्रत्यचस्थ' प्रत्यचाविषयस्य, दद् भ्व 'खिङ्गा-न्तरगम्यलेनेत्यच हेतु गर्भ विग्नेषणं, 'श्रनवस्थाना दिति तत्साधक खिङ्ग-मप्यनु मेयं पुनस्तसाधक खिङ्गमप्यनु मेय मित्याद्यनवस्थाना दित्य र्थः। उक्तानवस्थाया श्रना दिलेऽपाह, 'न चेति, 'एतदिति गवयान्तरस्य दृष्टान्तलसम्पत्य यें। न च विग्नेष याप्तिर प्रयोजिकेति देश्यं, दृष्टान्तसले तस्था श्रपि प्रयोजकलात् श्रन्यथा तिस्व चेचे ग्रन्थक त्तुं स्वान्तता पत्तेः, न हि प्रकृतानु पयुक्तं कुचित्किश्चिक्ति । 'सामान्यवत्वात्' तत्-प्रतियोगिला दित्य र्थः, श्रन्यथा साध्या विग्नेषापत्तेः। 'दति रामं' द्वि मनोज्ञ मित्य र्थः। 'प्रत्य यादिति, तथाच तादृ ग्रज्ञानस्था उप-मितिलं स्वीकरणीयमिति भावः। यद्यपि गोर्मिचक्रष्टलेन प्रकृत-हेतोः पच धर्मताज्ञानं न सम्भवतीत्युक्तदोषस्य जागरकला देषान्तर- गोसाहश्यं गोगतगवयसाहश्यं विनानुपपद्यमानं तत्क-स्पर्यात, न हि गोसहशो गवय एति दसहशो गौरिति वास्त्रमिति निरस्तम्। गवयनिरूपितगोसाहश्याप्र-सिद्धौ तेन विनानुपपत्तिज्ञानाभावात्। किस्त तवार्था-पत्तिर्थितिरेकानुमानं। न स गवयगतसाहश्यप्रतियो-

दानमसङ्गतं, तथापि गवि मिन्नकर्षद्यायामपि तादृग्रज्ञानस्य नातु-मितिलसभाव दत्यावेदनायेव तथोक्तिरिति । श्रयमर्थापत्तेः प्रमा-णान्तरत्वस्तीकारात्। तच तचास्तीत्याच, 'श्रतएवेति वच्छमाण्दोषा-देवेत्वर्थः, श्रस्य निरस्तिमिति परेणान्यः, 'गवीति, 'तत्कस्पयतीति परेणान्वयः। गवयगतगोसादृष्यं तत्कस्पनकर्त्तृ तत्र विशेषणं अनु-पपद्यमानान्तं, 'तत्' गवयसादृःखं। न चापाद्यापादकयोः वैय-धिकर्णं, गवयगतगोसादृग्यपदेन गोनिष्ठस्य गवयनिष्ठसादृग्यप्रति-योमिलख उक्तलात्। श्रापाद्यापादकयोर्थभिचाराभावं ग्राह्यति, 'न हीति, 'एतदिसदृग्रः' एतत्सादृष्याभाववान् इत्यर्थः । गोर्यनि-क्रष्टलेनापाद्यज्ञानासभावेन तद्तुपपत्तिज्ञानमसभावीति दृषयति, 'गवयनिक्पितेति, 'गोसादृग्याप्रसिद्धाविति, गोरसिक्षष्ठवेनेत्यादिः, 'अप्रसिद्धी' श्रनिश्चये, 'तेन विना' तादृशसादृश्येन विना, 'श्रतु-पपत्तिज्ञानाभावादिति श्रनुपपत्तिज्ञानासभावादित्यर्थः । श्रर्थापत्तेः प्रमाणान्तरलं नैयायिकैरनङ्गीकारात् किं दूषणान्तरदाने प्रयास-इत्यभिप्रायेणाइ, 'किञ्चेति, 'तव' नैयायिकस्य, 'व्यतिरेकानुमामं' तत्वरूपेत्वर्थः। तस्यास्त्रधाले का चितिरित्यत श्राह, 'न चेति,

गित्वं गिव प्रत्यक्षादिना ज्ञातुं शक्यमित्युक्तम्। नन्वेवं कर्भ गोवैधर्म्यज्ञानात् गिव कर्भवैधर्म्यज्ञानमिष मानान्तरात् स्यादिति चेत्, न, गिव कर्भवैधर्म्यं यदि कर्भविधर्माभाववन्तं तदा स्मृते गिव प्रागस्तितावद-नुपल्येः गम्यमेव<sup>(१)</sup>। श्रय कर्भावित्तधर्मवन्तं तदा

ज्ञातं प्रकामिति परेणान्यः। 'अक्तमिति गवयगतमादृष्यप्रति-योगिलञ्च गविं न प्रत्यचमिति ग्रन्थे दत्यादिः। प्रञ्जते, 'नन्वेव-मिति, 'एवं' गवये गोमादृष्यज्ञानानन्तरं गवि गवयमादृष्यज्ञानस्य मानान्तरादुत्पन्नले, 'मानान्तरात्' प्रत्यचानुमान-प्रव्हातिरिक्त-प्रमाणात् उपमानादिति यावत्, तथाच भवदुक्ततम्रचणस्य तचा-गमनाद्याप्तिरिति भावः। श्रपरे तु 'मानान्तरात्' कृप्तप्रमाणा-तिरिक्तप्रमाणादित्यर्थः, उपमानज्ञचणस्य तचागमनेन तस्य तद-न्तर्गतत्वामभवादिति भावः। तथाच भवनाते प्रमाणान्तरस्थी-कार्प्रमङ्ग दत्यभिप्रायः। करभवेधम्यं वितर्क्यं समाधन्ते, 'नेति, 'प्रागस्तितावत्' पूर्ववन्तीं त्यर्थः, 'श्रनुपज्ञभः' करभनिष्ठाभाव-प्रतियोगिधर्मवन्तं विना गवि करभव्यत्विधर्माभाववन्त्रमनुपपन्न-मिति ज्ञानात्, जन्यनं पञ्चम्यर्थः, स च ज्ञानविषयार्थकगम्य-पदार्थेकदेशे ज्ञानेऽन्वेति, तथाच तादृष्णानुपपत्तिज्ञानजन्यज्ञान-विषय एवेत्यर्थः। एवञ्च तस्थोपमानज्ञच्चालन्त्वन कुतोऽत्याप्ति-

<sup>(</sup>१) अनुपलब्धिगम्यमेवेति ख॰।

गोधमा गिव यहीता एव<sup>(१)</sup> इदानीं सृतगोधमाणां करभेऽभावमाचमधिकं गम्यं तच प्रत्यक्षादेव। त्र्य तत्र्यतियोगिकैतिन्वष्ठसाहस्ये भासमाने समानसंवि-तसंवेद्यतया एतत्प्रतियोगिकतिन्वष्ठसाहस्यं वैधम्यञ्च ज्ञातमेवेति चेत्। न। विशेषण-विशेष्यप्रतियोगिभेदेन समानसंवितसंवेद्यत्वासिद्धेः एतत्सहस्र एतिहधमा स-

रिति भावः। 'ग्रहीता एवेति कर्भे गवाद्यत्तिभूर्भवत्ताग्रहकाले द्वादि:, एतेन गोधर्मसृतिकारणानुभवः सम्पादितः। 'ददानी-मिति, तदनुभवजन्यसंस्कारादिति ग्रेषः, 'कर्भेऽभावमाचं' करभ-निरूपितरित्ताभावमाचं पूर्वाग्रहीतं, 'गमं' ज्ञानविषयः, कर्त्तेय-द्ति ग्रेषः, 'तत्' कर्भष्टत्तिलाभावविषयकं ज्ञानं, 'प्रत्यचादेव' दुन्द्रियादेव, सिन्नकर्षसत्तादिति भावः। ननु गोगवयसादृष्ययोः तहैधर्म्ययोस तत्त्ववित्तिवेद्यतया एकग्रह्कालेऽपर्ग्यहस्मावात किसुपमितिखीकारेणेत्याशङ्खा तयोखखवित्तिवेद्यलं न समावतीति समाधत्ते, 'त्रघेत्यादि, 'ज्ञातभेव' ज्ञानयोग्यमेव, 'विशेषण-विशे-क्येति, 'विश्रेषणं' गवादिवृत्तिलप्रतियोगिगवादि, 'विश्रेष्यं' गवय-कर्मादि, 'त्रिसिद्धेरिति, विशिष्टबुद्धौ विशेषणज्ञानस्य हेत्लेन गवयादिविशेषाज्ञानाभावदशोत्पन्नगोसादृश्य-वैधर्म्यज्ञानस्य सादृश्य-वैधर्म्यविषयकलासभावादिति भावः । विशेष्ये सन्निकर्षसा-वश्यकलेन तज्ज्ञानसापि समावात् चणविज्ञमस्य प्रपथनिर्णेय-

<sup>(</sup>१) गवि गता एवेति ख॰।

द्रत्येति दिशेष्य कप्रत्ययानुद्याच, ति दिशेष्य कप्रत्यक्षे तत्स-निकर्षस्य चेतुत्वात्। ननु प्रत्यक्षे विशेष्यसन्तिक षे । चेतुनं तु यावि दिशेष्यसन्तिक षे गि। रवात् अन्ययातीता-नागतव क्तेमानव्याप्य विशेष्यक व्याप्तिप्रत्यक्षं न स्यादिति चेत्। न। अतीतानागति विशेष्ये सामान्य कक्षणायाः सच्चात्। अय गवयसा दृष्यं गवि गवयगत शक्कित्वादि-सामान्यवच्चं (१), तच गवये गोसा दृष्ये भासमाने गवि भातमेव, यद्वा गोगतश्वक्कित्वा दे गेवयगतत्वं गवये

लाह्येषान्तरमाह, 'एतदित्यादि, 'ऋतुद्याचेति, कथमित्यान् काङ्यायामाह, 'तिद्विग्रेयकेति, प्रक्वताभिप्रायेणेदं, वस्ततो विषयता-सम्बन्धेन प्रत्यचलाविच्छनं प्रति सिन्नकर्षस्य हेतुलात् विग्रेय्यतायाः कार्य्यतावच्छेदकेऽप्रवेग्रादसङ्गत्यापन्तेः । 'हेतुलादिति, तथाच तच विग्रेय्ये सिन्नकर्षविरहात् तादृग्रज्ञानस्य प्रत्यचलासम्भवेन स्तरा-सुपमितिलमङ्गीकार्य्यमिति भावः । श्रतएव पूर्व्यं 'स दत्यनेन विग्रेय्य-निर्देगः कृतः । 'हेतुः' हेतुतयाऽपेचितः, 'श्रन्यथा' यावित विग्रेय्ये सिन्नकर्षस्थापेचितले, 'न स्थादिति सिन्कष्टधूमादिविग्रेयक्यक्याप्ति-प्रत्यचस्थातीतानागतधूमादिविग्रेयक्तलं न स्थादिति पर्यविमतार्थः, 'सामान्यचचलाया दति तवेत्यादिः, सन्मते लतीतानागतविग्रेयक्तलं तच नास्थेविति भावः । तटस्यः ग्रद्धते, 'श्रथेत्यादि, 'तच' तादृग्र-सामान्यवन्तच्च, 'भातमेविति गोसादृग्रभानकालीनभानविषय एवे-

<sup>(</sup>१) गवयगतप्रदङ्गादिमत्त्विमिति ख॰।

गोसादृश्यं एवं तस्यैव गवयगतस्य गोगतत्वं गवि साद्दश्यं(१) तचेन्द्रियेगैव ज्ञातं सामान्यस्यैकलेनेन्द्रिय-सिन्छ एतात् अयं सद्दित विपरीतप्रत्यभिज्ञाया-मिवेति चेत्, सत्यं, गोविशेष्यकगवयगतऋङ्गिलादि-ज्ञानं नेन्द्रियजन्यं गोरसन्निकषीत् तस्मादेतत्सदश-त्यर्थः, स्तिमप्तम्या समानकासीनलप्रतिपाद्नात्। गवयगततादृश्र-धर्मीचो गोगतताद्ग्रधर्माणां भिन्नतया ददमसङ्गतमत त्राह, 'यदेति, 'गोगतग्र्ङ्जिलादेः' गोर्ह्जितावच्चेदकग्र्ङ्जलाविच्छन्नादेः, 'गवयगतलं' गवये गतलं यस्रेति खुत्पत्त्या गवयहत्तीत्यर्थः, षष्ठ्यर्थीsभेदः, तथाच गोरुक्तितावच्छेदकारुङ्गलाविक्स्नाभिक्रगवयरुत्तीति पर्य्यविसतार्थः, श्रन्थया गोगतधक्षीणां गवयादावसत्तात् सादृष्यम-प्रसिद्धं खादिति भावः । एवमग्रेऽपि, वथाश्रुतन्तु न सङ्गच्छते गवय-वृत्तिलादेगीं सादृ याह्य प्लाभावात् एवं गोवृत्तिलस्य गवयसादृ या-रूपलाभावाच । 'तच' तादृश्रसादृश्यञ्च, 'ज्ञातं' ज्ञानयोग्यं, सुत-द्रत्याकाङ्गायामार, 'मामान्येति प्रङ्कलादिरूपजातेरित्यर्थः, अपनेव द्यान्तमार, 'त्रयमिति, तथाच मोऽयमिति प्रत्यभिज्ञायामिद-न्वाविक्किने तत्तावत्तादात्यस्यैव तत्तावति ददन्वाविकन्नतादात्य-रूपतया यथा ताद्रप्रप्रत्यभिज्ञा तथा गोवृत्तितावक्केदकप्रदुक्तवादे-रेव गवयरित्ततावच्छेदकरूपतया तत्र मिक्कषंखावस्यक्रवेन एकदा चणविखम्नेन वा उभयसादृष्ययोर्भयच ग्रहसमावः। 'गोर्सन्नि-कर्षात्', मया श्रजी किकसन्त्रिकर्षानभ्युपगमादिति भावः । उप-

<sup>(</sup>१) गोसादृश्यमिति ख॰।

एतदिधमा एतसादीर्घः स इति ज्ञानं नानुमानात् विश्रेष्यासनिकर्षे तद्गतबहु लिङ्गाज्ञानात्, एवच्च सप्र-तियोगिकपदार्थज्ञाने तत्प्रतियोगिकपदार्थज्ञानम्प-मानं। तदाहुः प्रत्यक्षादिकं विनार्यादयीन्तरज्ञानं संहरति मीमांसकः, 'तस्मादिति, प्रथमान्तत्रयस्य 'स द्रत्यनेन सन्त्यः, 'नानुमानात्' दत्यच हेतुमाह, 'विग्रेखामनिकर्ष इति गवादौ सनिकर्षाभावे, एतेन प्रत्यचेणापि तञ्ज्ञानं समर्थयितं न प्राच्यमित्यपि व्यञ्चितं । 'तद्गतेति गवादिगतेत्यर्थः, 'विक्विति सम्पा-तायातं, श्रथवा तद्गतं यदह्रनां गवयधर्माणां साद्याताकानां चिक्रमनुमापनं तदज्ञानादित्यर्थः। 'तत्पदं गवयादिपरं, तथाच गवयादिगता ये वहवी धर्माः तदनुमापकाज्ञानादित्यर्थः, द्वत्यपरे, तन्न, तत्पद्ख प्रकान्तवाचितानियमात्। वयन्तु तद्गतानि विश्रेय-गतानि यानि सादृश्य-वैधर्म्य-दीर्घलादीनां बह्ननि लिङ्गानि तेषा-मज्ञानात् ज्ञानासमावादित्यर्थः इति त्रूमः । तथाचागत्या तञ्ज्ञान-सुपमित्यात्मकं मन्तव्यमिति भावः। ननु उक्तोपमानजचणं सादृश्य-माचघटितलेन वैधर्म-दीर्घलादिज्ञानेऽव्याप्तमित्यत त्राह, 'एवञ्चेति श्रमिकष्टविग्रेयकवैधर्म-दीर्घलादिज्ञानसापि उपिमितिस्सण्यस-च्यले सिद्धे च, 'ज्ञान इति तादृग्रज्ञानानन्तर्सित्यर्थः, 'खपमानं' उपमितिः, तथाच तत्रतियोगिकपदार्थप्रकारकज्ञानविग्रेखतापन्न-प्रतियोगिकपदार्थप्रकारकले सति तत्प्रतियोगिकपदार्थप्रकारकज्ञान-जन्यति प्रयोव का नलसुपिनित ज्ञापिति पर्यवसितं त्रतो नाव्या-प्तिरिति भावः। ऋषेव प्राचीनसंवादं प्रमाणयित, 'तदाइरित्यादि,

पूर्व्वेषामुपमानात्, विगर्हितमेतत्(), तथाहि परस्पर-सहशं इस्यादिनं प्रत्यक्षमतो यो यत्सादश्यप्रतियोगी स तत्सदृश इति सामान्यतो व्याप्तिज्ञाने सति गौर्गवय-सहगः तत्सादश्यप्रतियोगित्वात् यथा भातुर्भगिनौ। ग्वयगतसादस्यप्रतियोगित्वच गोर्गवयगतसादस्य-वित्तिवेद्यमेव सादृष्ये गोः प्रतियोगित्वेनैव ज्ञानात् 'प्रत्यचादिकं' त्रादिनाऽनुमानपरिग्रहः, 'त्रर्थात्' सप्रतियोगिकपदा-र्धज्ञानात्, 'म्रर्थान्तर्ज्ञानं' सप्रतियोगिकपदार्थान्तरज्ञानं, 'पूर्वीधां' श्रतीतगवादीनां, 'खपमानात्' खपमितिजनकप्रमाणादित्यर्थः, विश्रेखलं षष्ठार्थः । निर्द्धुढं मीमांसकमतं दूषयति, 'विगहितमिति निन्दितमित्यर्थः। कचिदिवर्षितमिति पाठः श्रपयाखातमिति तदर्थ:, तथा हि निन्दितलं यथा तथा जानी हि इत्यर्थ:, 'हस्खादिक-मित्यादिना खराश्वादिपरिग्रहः, 'प्रत्यचं' प्रत्यचविषय एव, एतेन वच्छमाणानुमाने दृष्टान्तः खिरीक्षतः। 'त्रतः' एतद्र्यान्तर्भावेन, म्रन्यस्य याप्तिज्ञान दत्यन, 'तत्मादृश्येति गवयनिष्ठमादृश्येत्यर्थः, दृष्टान्तमाह, 'यथेति, 'भातुरिति हस्यादीनामित्यादिः नातः सन्दर्भविरोधः। ननूत्रहेत्ज्ञानं पूर्वमसमावीत्यत श्राह, 'गवयगतेति गवयनिष्ठेत्यर्थः, एवमग्रेऽपि, 'गोरिति गोनिष्ठमित्यर्थः, 'विन्ति-वेद्यमेवेति, तथाच गवये गोप्रतियोगिकसादृष्यग्रहकाले तुल्यवित्ति-वेद्यतया गवयनिष्ठसादृष्यप्रतियोगिलं गवि ग्रह्मते दति भावः। नचधिकरणलाधेयलयोर्निक्रपकल-निक्रणलयोश्च तुक्तवित्तिवेद्यतया

<sup>(</sup>१) विनार्थादर्थापत्ती पूर्वेषासुपमानतेति वार्त्तमेतदिति ख॰।

श्रन्थथा साहश्ये गोर्नन्वयापतेः। यत्तद्भां सामान्य-तोव्यातियहं विना एतत्सदशः स इति फलासिडेः यत्तद्भां व्यातियहेऽस्माकं व्यतिरेकी परेषामर्थापत्ति-रित्यन्यदेतत्, साहश्यस्योभयद्यत्तिधर्मस्य किञ्चिदिशेष्य-सन्तिकर्षात् प्रत्यक्षेण भानं यावदिशेष्यसन्तिकर्षस्या-प्रयोजकत्वात्। श्रन्यथाऽयं स इति आन्तविपरीतप्रत्य-भिज्ञायां का गतिः। मनसैव चैतन्तिष्ठसादश्यप्रति-

प्रत्यचस्रको तद्यहकाले एतद्यहसक्षवेऽपि गवथो गोः सदुग्रइतिग्रन्दे तुस्वित्तिवेद्यताया श्रभावात् तत्र का गितिरिद्यतश्राह, 'सादृश्य इति, 'प्रतियोगिलेनेव' प्रतियोगिलक्षपष्ठ्यर्थदारेव,
'ज्ञानात्' ग्रान्द्वोधात्, एतेन तस्य मानसोपनीतमानसामग्रीसन्नं
व्यक्ति। समासस्वलेऽपि गोप्रतियोगितानिक्ष्पके गोपदस्य लच्चाया
तचापि तस्तनं वोधं, 'श्रन्यथा' प्रतियोगितायाः सन्तन्थले, 'श्रनन्यथापन्तेः', नामार्थयोभेदान्वयस्थायुत्पन्नलादिति भावः। सामान्यव्यातेरावश्यकलं दर्भयन् उत्तातुमानस्य व्यतिरेकिलं प्रदर्श्य श्रर्थपन्तिस्वीकारापन्तिं निराकरोति, 'यन्तङ्गां सामान्यत इति, 'फलासिद्धः',
प्रकृतसाध्यस्य पूर्वे ज्ञानासम्भवादिति भावः। 'व्यतिरेकीति, तदिना
श्रनुपपद्यमानलं तदभावव्यापकीस्रताभावप्रतियोगिलमिति भावः।
'परेषां' मीमांसकानां, एतावता परमतं दूषियला जरन्नेयायिकः
स्वमते उपमितिसक्ष्पं निक्पियतं स्विमकामारचयन्नाह, 'कीदृग्रगवय इति कीदृग्रगवयपदवाच्य इत्यर्थः, उत्तरस्थगवयपदमिष

योगित्वग्रहः प्रत्यक्षविभेष्यकत्वं परामर्भे न प्रयोजक-मित्युक्तम्। कीट्यगवय इति जिज्ञासायां यथा गी-स्तथा गवय इति(१) श्रुतोत्तरस्य(२) तथाभृते पिएडे हप्टे तयायमित्यतिदेशवाचार्यानुसन्धाने(१) अयं गवय-शब्दवाच्य इति मतिरुपमानफलम्। न चेयं वाक्य-माचात्, अप्रत्यश्चीकतिपग्डस्यापि प्रसङ्गात्। नापि गवयपद्वाच्यपरं, 'जिज्ञासायां' प्रतिपाद्यपुरुषीयतादृशजिज्ञासायां सत्यां, 'दतीति दत्याकारकवाकादित्यर्थः, 'श्रृतोत्तरस्व' श्रृतः भान्दविषयीक्रत उत्तर्वाकार्था येन इति खुत्पत्था अवगतोत्तर-वाक्यार्थस्य दत्यर्थः, 'दतीत्यस्य उत्तरान्तितने तादृग्रप्रयोगानुपपत्तेः अधातोः अवणार्थकले उत्तरवाक्यार्थज्ञानाप्राष्ट्रा पञ्चात् तत्सरणा-नुपपत्तेश्व । षष्ठार्थः कर्द्धलं, तस्य च वच्छमाणिकयाचयेऽनयः, 'तथा-स्ते' गोसादृश्यवति, 'पिण्डे' प्ररीरे, सप्तस्यर्थीविषयलं, 'दृष्ट दति भावे ताः तादृश्रपिण्डविषयकदर्शने सति त्रयं गोसदृश दति प्रत्यचे सतीति यावत्, 'तथायमिति' गोसादृश्यवान् गवय दतीत्यर्थः, 'श्रनु-सन्धाने' सार्णे सतीत्यर्थः, तादृग्रप्रत्यचस्वैवोद्दोधकलादिति भावः। 'श्रयं' गवय:, 'मति:' ज्ञानं, 'उपमानफ्लं' उपमानप्रमाएफल-मित्यर्थः । प्रद्वते, 'न चेति, 'इयं' उत्ता मितः, 'वाक्यमाचात्' गवयो गवयप्रब्दवाचादति वाकामाचजन्या, 'माचपदेन ऋतिदेश-वाक्यार्थसार्णव्यवच्छेदः, 'प्रमङ्गात्' तादृग्रमतिप्रमङ्गात्,

<sup>(</sup>१) यथा गौस्तदस्गवय इतीति ख॰।

<sup>(</sup>२) मृतोत्तरवाकास्येति ख॰।

<sup>(</sup>३) तथा गवय इत्यतिरेशवाक्यार्थानुसन्धाने इति ख॰।

प्रत्यक्षमाचात्, अश्रुतवा्कास्यापि प्रसङ्गात्। नापि तयोः समाहारात्, स हि प्रमाणसमाहारा वा फल-समाहारो वा, आद्ये प्रमाणत्वे सित समाहारः समा-हृतयोवी प्रामाण्यं, (१) नाद्यः फलानेकात्वे समाहारा-

तादृशमतेः शाब्दलयवच्छेदः। 'प्रत्यचमाचात्' दन्द्रियमाचात्, एतेन प्रत्यचलव्यवच्छेदः प्रदर्शित द्रत्युच्क्रङ्खाः, तन्न, त्रापत्तिदयामङ्गते-रिष्टलात् प्रकृतानुपयोगाच । वस्तुतस्तु श्रतिदेशवाक्यार्थज्ञान-पिण्ड-प्रत्यच्योर्देयोरेव तच प्रयोजकलं व्यवस्थापयन् एकमाचव्यतिरेकेण फलयतिरेकं दर्भयति, 'न चेत्यादि, 'वाक्यमाचात्' त्रतिदेश-वाक्यार्थज्ञानमात्रात्, 'मात्रपदेन 'पिष्डप्रत्यत्रयवच्छेदः, 'प्रसङ्गात्' तादृशमितप्रसङ्गात्, एवमग्रेऽपि। 'प्रत्यचमाचात्' पिष्डप्रत्यचमाचात्, 'माचपदेनातिदेशवाक्यार्थज्ञानव्यवच्छेदः, 'त्रश्रुतवाक्यस्व' श्रनवगता-तिदेशवाकार्थस, 'प्रमङ्गादित्युकार्यकां। श्रतिदेशवाका-तद्रथस्ते-रपि श्रपेचितलं व्यवस्थापयितुं तद्वातिरेकेण फलव्यतिरेकमाह, 'नापौति, 'तयोः' श्रतिदेशवाक्य-पिष्डप्रत्यचयोः, 'समाहारात्' साहित्यात् सहकारिलात् एककार्यकारिलादिति यावत्, पञ्चन्यर्थः प्रयोज्यलं, समाहारपदार्थं वितर्का दूषयति, 'स हीति, 'सः' समाहार:, 'हि' हेतौ, 'प्रमाणं' कारणं, 'फलं' कार्य्यं, प्रमाण-समाहारमपि वितर्केयति, 'श्रायदति, 'प्रमाणले सतीति विभिन्न-धर्मावच्छित्रकार्थातानिरूपितकारणले मतीत्यर्थः, 'समाहतयोः' एक-

<sup>(</sup>१) प्रमाणलमिति ख॰।

नुपपनेः तस्य परस्परसङ्कारिरूपत्वात्। नान्यः, वाक्य-प्रत्यक्षयोभिन्नकालत्वात्। वाक्य-तदर्थयोः सृति-द्वारोपनयेऽपि<sup>(१)</sup> समयपरिच्छेदासिद्वेः। फलसमाहारे

धर्माविक्त स्वतार्थिकारिणोः, 'प्रामाणं' फलजनकलं। 'नाद्य दति, 'फलानेकले' कार्याणां नानाधर्माविक्किनले, 'समाहारानुपपत्तेः' एकधर्माविक्वनमारिलानुपपत्तेरित्यर्थः, कथमित्याकाङ्गायामार, 'तस्वेति समाहारस्वेत्यर्थः, 'परसारेति स्वजन्यतावस्केदकधर्मा-तज्जन्यतावच्छेदकधर्माव-विक्त्रनग्तानिरूपितजनकलमपरस्य क्किन्नजन्यतानिक्पितजनकलं खस्य दत्यन्यतरक्पलात् दत्यर्थः। गोसादृश्याविक्से गवयपदवाच्यलज्ञानलं वाक्यस गवयलाविक्स गोसादृम्यानौ िक कप्रवाचलं पिण्डमवाचस्य कार्य्यतावच्छेदकमिति तयोर्भेदादिति भावः । गवयलाविक्नि गवयपदवाच्यलमेव तद्-भयोः कार्य्यतावच्छेदकमित्यन्यकस्यं दूषयति, 'नान्यद्रति, 'भिन-काललादिति, तथाच कार्व्यप्राक्चणे तदुभयोरसमावेग्रात् कुत-एकधर्माविक्स्नकार्थ-कारणलप्रमितिरिति भावः। ननु तयोरेक-कार्यजनकलासमावेऽपि खजन्यस्रतिदारा एककार्यप्रयोजकलमस्येव तदेवैककार्यकारित्मस्माकमिति तद्पि दूषयति, 'वाका-तद्र्थयो-रिति वाका-तदोरतिदेशवाका-पिण्डप्रताचयोची अधी विषयौ तयोरित्यर्थः, 'स्रितिदारा' स्रितिरूपे।पनयसिक्षर्वदारा, 'उपनये' उपनीतभानप्रयोजकले, 'समयः' प्रक्तिः, तथाच गवयले प्रक्तिज्ञा-

<sup>(</sup>१) 'स्मृतिद्वारोपनयेऽपौत्यनन्तरं 'गवयपिग्रह्सम्बन्धेनापि इन्द्रियादिना तद्गतसावृध्यातुपनये' इत्यतिरिक्तः पाठः खचिन्द्रितपुक्तके वर्तत इति ।

च तदन्तर्भावे शब्दानुमानयोरिप प्रत्यक्षत्वप्रसङ्गः। तत् किं तत्फलस्य प्रमाणविद्यभीव एव श्रन्तर्भवि वा कियतौ सा मितिः, (१) तत्तदसाधारणेन्द्रियादिसाहि-

नासिद्धेरित्यर्थः, तादृगज्ञानस्य गवयले ग्रन्धतावच्छेदकलविषयक-लासिद्धेरिति यावत्, गवयो गोसदृगः गोसदृग्रो गवयपद्वाच्य-द्रवाकारकतया तादृगज्ञानस्य गवयवाविक्विने ग्राह्मनवगाहिलेन पार्तन्त्येण गवयले प्रक्तिभानासभावादिति भावः। ननु गवयो गवय-पदवाचा द्रत्यपनीतप्रत्यचं प्रत्येवातिदेशवाचा-पिष्डप्रत्यचयोः खजन्य-स्रितदारा हेतुलिमिति कर्चं दूषयति, 'फलभमाहारे चेति, 'तदन्तर्भावे' तस्य उपमानपानसान्तर्भावे प्रत्यचपानामावे, 'प्रत्य-चलप्रसङ्गः प्रत्यचप्रमाणान्तर्गतलप्रसङ्गः, तत्पाखयोर्पा उपनीत-प्रत्यचलसम्भवात् इति भावः । प्रङ्गते, 'तिल्लिमिति, 'तत्पन्नस्थ' श्रयं गवयग्रब्दवाचा दति ज्ञानरूपनिस्त्राफलस्य, 'प्रमाणविसभीव-एव' प्रत्यचप्रमाणजन्यलमेव, 'श्रन्तर्भावे' प्रत्यचप्रमाणजन्यान्तर्भावे. 'तत्पाबस्रेति पूर्वेणात्वयः, 'कियती' प्रत्यचित्रभाजकिष्धर्मवती, 'मा मितः' श्रयं गवयग्रब्दवाच्य दति मितः, 'तत्तद्साधारणेति प्रत्यचितभाजकतत्तद्भर्याविक्स्निजनकेत्यर्थः, यथाच तस्याञ्चास्रुवले चवुःसाहित्यं लाचले लक्साहित्यं 'श्रस्ति' श्रपेचितमस्ति, 'रन्द्रि-यादीत्यादिना सन्तिकर्षपरिग्रहः, तथाच तादृग्रज्ञानस्य प्रत्यचलमेव

<sup>(</sup>१) कियती सीमेति ख॰।

त्यम् श्रस्ति, तर्हि, सादृष्यज्ञानैऽपि विस्कारितस्य चक्षुषो व्यापारः, श्रस्मिन् सति तस्यानुपयोगात् उपलब्धगोसादृष्यविशिष्टगवयिपाउस्य वाक्यार्थस्मृति-मतः कालान्तरेऽपि तदनुसन्धानवलात् समयरिच्छे-

न द्वपमितिलं इति भावः । समाधत्ते, 'तहीं ति, 'सादृश्वज्ञानेऽपि' सादृश्यविभिष्टिपिण्डप्रत्यचे सत्यपि, 'विस्फारितेति श्रनिमीलिते-त्यर्थः, एतेन सन्निकर्षमत्त्रमावेदितं, 'व्यापारः' चाचुषरूपः तस्य यत् फलं श्रतिदेशवाक्यार्थस्यतिरूपं श्रवश्यमपेचितमसीत्यर्थः, तदिना फलानुत्पत्तेरिति भावः। 'श्रिस्तिन् सति' तादृशस्यति-रूपफलेऽनम्यापेचणीये मतीत्यर्थः, 'तस्य' पिण्डप्रत्यचस्य, 'त्रनुपयो-गात्' तादृशमतौ त्रनावम्यकलात् । ननु पिण्डप्रत्यचासचे तादृश-मतेर्नुत्पादादन्वय-व्यतिरेकाभ्यामेव तस्रापेचितलमित्यत प्राह, 'खपचभेत्यादि प्रत्यचीक्षतगोमादृष्यविशिष्ट्रगवयपिण्डस्य, 'वाक्यार्थ-स्रतिमतः' ऋतिदेशवाक्यार्थसार्णवतः, 'कालान्तरेऽपि' पिण्डप्रत्यच-नाग्रानन्तरवज्जकानानन्तरेऽपि, 'तदनुषन्धानेति तस्नात् पिण्डप्रत्य-चात् यदनुषन्धानं तदिषयसार्णं तद्वलादित्यर्थः, 'समयेति गवयो गवयपदवाच्य इति प्रक्तिज्ञानोत्यत्तेरित्यर्थः, तथाच प्रत्यचं विनापि तदुत्पत्था श्रन्वय-व्यतिरेकावेव न साः कुतस्तस्य प्रत्यचरू-प्लस्मावनेति भावः। उपसंहर्ति जरनेयायिकः, 'तस्नादिति, 'त्रागमः' त्रतिदेशवाक्यं, 'प्रत्यचं' दन्द्रियं, ताभ्यामितिरिक्तमेवे-

दोत्पत्तेः (१) । तस्मादागम-प्रत्यक्षाभ्यामन्यदेवेदमागम-स्मृतिसहितं साहस्यज्ञानसुपमानप्रमाणिमिति जर-नैयायिका जयन्तप्रस्तयः। तन्त । वैधर्म्याव्याप्तेः। यदोदीच्येन क्रमेण कं निर्गत्योक्तं (१) धिक्षरभमित-

त्यर्थः, 'द्रदं' तादृग्रज्ञानक्षपण्यानमं, 'श्रागमस्ति पहितं' श्रतिदेग्रवाक्यार्थस्ति पहितं, 'सादृश्य्ज्ञानं' सादृश्यिविग्रिष्टि पिष्ड्ञानं,
'जयन्तेति जयन्त भद्रमस्तयः, वदन्तीति ग्रेषः। एतन्तते एकावच्छेदेन सादृश्यप्रकारकि पिष्ड्ञानाति देग्रवाक्यार्थस्तर्षोभयक्रम्यञ्चानसुपमितिः तत्कर्णसुपमानं तच्च सादृश्यप्रकारकि पिष्ड्ञानं वाक्यार्थस्तिः व्यापारः पिष्ड्ञानानुय्यवसाये स्तर्णानुय्यवसाये चातिव्याप्तिवारणाय एकमाच्यान्यस्त्रस्ति अस्त्रणानुय्यवसाये चातिव्याप्तिवारणाय एकमाच्यान्यस्त्रस्त्राच्योभयजन्यलिनवेगः तयोः सम्हाल्यनवारणाय एकावच्छेदेनेति जन्यताविग्रेषणं द्रत्यादिकं ख्यमूद्यं। दूषयति, 'तन्तेति, 'वेधमर्यायाप्तेः' वेधमर्यप्रकारकि पिष्डनिश्चयक्षपोपमानेऽव्याप्तेरित्यर्थः। तस्य खच्यल एवाव्याप्तिः सम्भवतीव्यन्ययानुपपत्या तस्य खच्यतां व्यवस्थापयित, 'यदेत्यादि, 'उदीच्येन' उत्तरस्था दिग्र श्रागतेन, दिच्णापयं गन्तुकामेन दिति
ग्रेषः, 'क्रमेणेति 'निर्गत्येत्यनेनान्वयः, 'कं' उत्तरापयं गन्तुकामं
पुरुषं प्रतीत्यर्थः, 'निर्गत्य' वनादित्यादिः, 'जक्रमिति, किमित्या

<sup>(</sup>१) समयपरिच्छेदोपपत्तेरिति ख॰।

<sup>(</sup>२) क्रमेलकं निन्दतोक्तमिति ख॰।

दीर्घगीवं प्रसम्बचपसीष्ठं कठोरश्रकाशिनं (१) कृतिता-वयवसन्तिवेशमपसदं पश्रनामिति तदुपश्रुत्य दाश्चि-गात्य उत्तरापयं गत्वा (१) ताहशं वस्तूपसभ्य नूनमसी कर्भ इति प्रत्येति, तच किं मानं न तावदुपमानं साहश्याभावात्, न च प्रमानान्तरं सम्भवति।

उच्यते। न तावदनुगतं शकातावच्चे दकमुपलक्षणं

काङ्गायामाह, 'धिक् करममिति, 'श्रपसदं' पश्नां मध्ये श्रपक्षष्टं, 'दाचिणात्यः' दचिणस्या दिशः श्रागतः, 'खपक्रभ्य' दृष्टा, 'नूनं' निश्चितं, 'प्रत्येति' जानाति, 'तच' तादृशज्ञाने, श्रभेदः सप्तम्यर्थः, तथाच तदात्मकमितिजनकं किमित्यर्थः, 'सादृश्याभावात्' सादृश्य-प्रकारकपिण्डज्ञानाभावात्, 'सभवतीति, व्याप्तिज्ञान-विशेषण्ज्ञाना-देरभावेनानुमानादेरसभ्यवादिति भावः। दति पूर्वपक्षरहस्यं।

जरनेयायिकदारा मीमांसकमतं संदूष्य खमतमाह, 'उच्यत-दति, 'न तावदिति 'गवयादिपद्यक्तिग्रह दति परेणान्यः, 'श्रनुगतं' सक्तगवयसाधारणं, 'प्रकातावच्छेदकं' 'विनेति परेणा-न्यः, एवमग्रेऽपि। ननु प्रकातावच्छेदकासम्भवेऽपि उपजचणीम्द-तिकिच्चिद्धमंद्धपेण तच प्रक्तिग्रहो भविष्यतीत्यत श्राह, 'उपज-

<sup>(</sup>१) कठोरतीच्याकगटकाश्चिनमिति ख॰।

<sup>(</sup>२) उत्तरापयं गत इति ख॰।

वा विना<sup>(२)</sup> प्रत्यभिज्ञानतः शरीरैकत्ववादिनां शरीर-विश्रेषे चैचादिपद्वदध्यक्षत्वेन स्टङ्गशहिकतया गव-यादिपदशक्तियद्दः,गवयान्तरेऽपि भावात्<sup>(२)</sup>।नाष्यन-ध्यक्षे गत्यन्तरे।पस्थिते परिभाषात त्राकाशादिपद्वत्,

चणं वेति, 'प्रत्यभिज्ञानतः' गोसदृ गोऽयमिति सदृ ग्राभेदज्ञानतः, श्रव दृष्टान्तमाह, 'ग्ररीरविशेष इति यथा चैवादिपदस ग्ररीर-विशेषे चैत्रोऽयमिति ज्ञानतः प्रक्तिग्रहस्त्या अत्र नेत्यर्थः, तत्र श्ररीरस बाल्य-किशोर-यौवनावस्थादिभेदेन नानाले चैचलस गरीरगतस्य जातिलसभावेन तस्येवानुगतस्य प्रवित्तिनिमित्तलात् न दृष्टान्तलं समावतीत्यत श्राह, 'ग्ररीरेकलवादिनामिति ग्ररीर-नानालानङ्गीकर्त्तृणां, मत इति प्रेषः, तस्त्रानध्यचले प्रक्तियहासमा-वात 'म्रध्यचलेनेति, ननेकदा सकलगवयानामध्यचलासभावादाइ, 'ग्रुङ्गग्राह्यितयेति यदा यचाध्यचलं तदा तच प्रक्रिग्रह दति री हो हार्य :, नर्ज्य हेतुमाह, 'गवयान्तरेऽपीति यस गवयस कदा-चिद्पि नाध्यच्यत्वं तचापीत्यर्थः, 'भावात्' वसुगत्या गवयपद्रमतेः सत्तादित्यर्थः, तथाच निरविक्तिनाया श्रपि प्रतेः सर्वेच गवये ग्रहासन्भव दति भावः। नन्वनध्यचेऽपि श्राकाशादिपद्वत् तत्र प्रक्तिग्रहो भविष्यतीत्यत त्राह, 'नापीति, 'गत्यन्तरोपस्थिते' प्रब्दो-द्रवात्रितोगुणलाद्र्रपवदित्याद्यसमानप्रमाणोपस्थिते, 'परिभाषातः'

<sup>(</sup>१) प्रवृत्तिनिमत्तसुपलद्यसं वा विनेति ख॰।

<sup>(</sup>२) सम्भवादिति ख॰।

श्रतरवाध्यक्षत्वाच उपलक्षणस्य च श्रक्ती विहर्भावा-भावात् तद्देव। नापि यागनिर्व्वचनात्पाचकादिपद-वत्, श्रन्यथा<sup>(१)</sup> पचिक्रियानुपहिते पचतीति न प्रयागः

प्रब्दाधिकरणमाकाण्यमिति पण्डितसङ्केतात्, हेतुमाह, 'त्रतएवेति उत्तहेतोरेवेत्यर्थः, एकमान्द्रित्तमङ्केतस्थेव परिभाषाकृपलादिति भावः। कचित् 'तत एव' इति पाठः, तन्नाप्ययमर्थः, उपलचणस्य प्रत्यचले प्रकातवच्छेदकलमपि सभवतीत्याह, 'त्रध्यचलाचेति, चस्त्र्ये, 'वहिर्भावाभावात्' वहिंभावाभभवात्, त्रत्र दृष्टान्तमाह, 'तददेवेति तत्पद्वदेवेत्यर्थः, इदच्च बुद्धिस्थलं तत्पद्गकातावच्छेदकं नोपलचणिति प्राचीनमताभिप्रायेण। नतु तत्र प्रकासकात् योग्पव कस्प्य दत्यत श्राह, 'नापीति, 'योगनिर्व्वचनात्' योगक्ष्यनात्, 'पाचकादिपदवदिति पाचकादिपदस्य यथा योगः कस्प्यते तथा- चापीत्यर्थः, पाचकादिपदे योगक्ष्यक्रमस्ति श्रत्र त तन्नास्तीत्या- वेदियतं तत्र तत्कस्यक्रमाह, 'श्रत्यथेति पाचकपदस्य पाकित्रया- विभिष्टे प्रतिस्थीकारे, 'पचिकियानुपहित इति, तथान पचिक्रिया- नुपहिते पाककर्त्तरि विक्रित्यनुकूलयापारस्य पाकस्य तण्डुलाग्नि- संयोगादिकृपस्थाभावादिति भावः। 'न प्रायोगः स्थात्' प्रयोगो न

<sup>(</sup>१) 'पाचकादिपदवदिव्यनन्तरं 'अन्यधेव्यस्य पूर्व्वं 'सोपलक्त्रांगे' इत्यधिकः पाठः खिचित्रितपुक्तके वर्त्तते परन्वयं पाठः पूर्व्वापरसङ्गतिराहित्यात् ।

स्यात् । श्रतस्तद्नुगुणज्ञानादियोगिनि श्रितः । श्रव-च्चेदकतया तूपचश्चग्रेऽपौति योगात् । नाप्युपस्थित-निमित्तसङ्कोचनात्, स्वर्गोद्पद्वत् तद्भावात्। श्रता-गन्धासुपचश्चितेन पृथिवीत्वेन निमित्तेन पृथिच्यादि-पद्वत् साद्दश्यासुपचश्चिते गवयत्वादौ गवयादिपदानां

खादयोग्यलादिति भावः। 'तदनुगुणेति पाननियानुगुणेतार्थः, 'जानादीति दृष्टमाधनताज्ञानादीत्यर्थः, श्रादिना क्रतिपरिगदः, 'योगिनि' विभिन्ने, मित्रवयं कल्छोति भेषः। 'उपलच्णे' कति-विशेषणे पाकादौ, तथाच महागौरवं, 'घोगात्' योगकन्तमात्, तथाच तादृग्रकस्पकमच नास्तीति भावः। नतु उपस्थितद्रथला-दिसङ्कोचात् द्रव्यविभेषे गवयपदमात्रिरस्त दत्यच श्राइ, 'नापीति, नमर्थे हेतुमाइ, 'खर्गादिपद्वदिति यथा खर्गादिपद्ख सुख-वाचितया सुखान्तरे तत्रयोगाभावात् सुखविशेष एव तच्छितिः कस्यते तथाच नास्तीत्यर्थः, 'तद्भावात्' उपस्थितनिमित्ताभावात्, द्र्यलादेर्गवयपदिनिमत्तलाभावादनुपिखतलाच दित भावः। ७५-**धंइरति, 'श्रत इति, 'गन्धाद्युपलचितेनेति, श्रादिना नीलक्प-**वन्तपरिग्रहः, तत्रापि सक्तलपृथिया यवहार।विषयतया विभिन्न-संखानवत्त्रया चाखुत्पचेन का प्रचिवीति जिज्ञासायां गन्धवती प्रिचिनीति शुला द्यं गन्धवतील्युपस्तमानेन प्रिचनी पृथिनीपद-वाचिति ज्ञायते गन्धादेः प्रकातावच्छेदकले गौरवात् प्रथिवी-

<sup>(</sup>१) योगाभावादिति ख॰।

श्रांति ति प्रमार्थतः। श्रन्यया प्रवस्थाभासत्वे मानत्विवरोधात्। न च पूर्व गवयत्वसुपस्थितं, उप-स्थापनामावात्। न च गवयपदादेव तदुपस्थितिः, श्रन्थोन्धाश्रयात्। श्रय वाक्यादेवानेन समयः परि-च्छिनः नेवलमग्रेऽप्यभिजानाति (१) योगेनेहश्रा गवय-पद्वाच्यत्वेनावगतः (१) से।ऽयमिति ने।पमानस्य विषय-

सजाते स्वयाति मितः । 'अन्यथा' गवयते प्रकाताव स्वेदेनसामने, 'फसस' तच प्रकाताव स्वेदेन लावगासुपिनित स्पप्तस्य,
'आभासने' भ्रमने, 'मानल विरोधात्' उपमानस्य प्रमितिकर्रसलविरोधात्, तथाच प्रसस्य प्रमितिकर चार्थमेव तच प्रकातावस्केदेन लमवस्यमङ्गीना स्थिमिति भावः । 'अन्योन्या अयादिति गवस्पद्यक्रियसं विना न गवसपदात् प्रान्देन धः' तं विना न गवसलप्रस्ति गवस्त्र गवस्य प्रमिति स्वादः तं विना न गवसलप्रस्ति गवस्त्र गवस्य प्रमित्र स्वादेन प्रकार प्रमित्र 'अनेन' गौसादृष्येन, 'परिस्क्रियः' ज्ञान विषयः, 'केवस्ति मिति नी प्रमानस्य विषयइति परेण सन्त्रः, 'अये' अतिदेशवाक्य जन्य प्रान्देन धान् परं,
'अभिजानाति', 'थोगेन' गौसमानाका रसम्बन्धेन, 'अवगतः' प्रान्दविषयी कतः, 'इति नो प्रमानस्य विषयः' इत्याका रक्षेप्रमानस्य न
केवसं विषय इति नार्थः, दुषणप्रन्था सङ्गतेः । वस्तः नतु प्रन्दादेव

<sup>(</sup>१) केवलमधे प्रथमित्रानातीति ख॰।

<sup>(</sup>२) मी गोसदृश्रो गवयपदवाचलेन मयावगत इति ख॰।

रति चेत्। न। न हि साइष्यमेव निमित्तं, श्राप्ती-तानामव्यवद्यारप्रसङ्गात् गौरवाच। नापि मवयत्वं, तद्नुपस्थितेः। श्रतस्व नाभयं, स्वयं प्रतीतसम-सङ्गान्तवेऽतिदेशवास्यप्रयोगानुपपतेः। गवयत्वे श्रायं

गवयपद्मित्राष्ट्री भविष्यति किसुपमित्या द्त्यामङ्गते, 'त्र्षेति, 'श्रेनेन' गवयपदवार्यालेन, 'परिष्क्रिनः' ज्ञातः, परिच्छेदक्रियावि-प्रेषणलात् केवलपदोत्तरं दितीया, 'श्रगेऽपि' पश्चादपि, 'श्रमि-जानाति', 'योगेन' गोसादृश्येन, 'सोऽयमिति 'परिच्छित्र इति पूर्विणान्वयः, 'नीपमानखेति त्रत द्रत्यादिः, नोपमितिविषय द्रत्यर्थः, तथाच किसुपमितिखीकारेणेति भावः। ग्रकातावच्छेदकं विना प्रक्रिखीकारात् तेन विना दिलाजानं कर्णं प्रव्यात् ताषृप्रबोध-इत्यभिप्रायेण द्रषयति, 'न श्रीति नैवेत्यर्थः, 'निमित्तं' प्रकाता-वच्छेदकं, 'त्रप्रतीतानां' गीमादृश्चेनाप्रतीतानां गवयानां, 'त्रव्यव-हारप्रसङ्गात्' गवय दति व्यवहाराभावप्रसङ्गात्, द्रष्टापत्तावयाह, भौरवाचेति गवयलापेचयेत्यादिः। 'गवयलमिति 'निमित्तमिति पूर्वेणान्यः, 'तदनुपिखतेः' ग्राब्दबोधात् पूर्वे तदनुपिखतेः। 'त्रतएव' गवचलानुपस्थितेरेव, 'नोभयं' न मादृश्य-गवयलोभयं। ननु गवयपदस्य निरविच्छिनेव प्रक्तिः स्त्रीकरणीया त्रती नीक-दोष इत्यत त्राह, 'खयमिति, 'प्रतीतसमसङ्गान्तये' खर्च यद्र्पेण गवधीज्ञातस्त्रद्र्येण तज्ज्ञानाय, 'त्रतुपपत्तेरिति, भवस्रते गवस्तेन तस्य ग्रान्दाविषयलादिति भावः । वतु गोसादृष्यसेव निसित्तं खुत्पनो न गे।साहस्ये निमित्तस्य गवयत्वस्य प्रतीतेः।
नत् यद्यपि<sup>(१)</sup> तद्दाक्यं समयपरिच्छेदपूर्व्यं नाजीजनत्
तथापि<sup>(१)</sup> तदेव वाक्यं समृतं सत्प्रहत्तिनिमित्तं परि-च्छेत्स्यति अध्ययनसमयग्रहीत दव वेदराशिरङ्गोपाङ्ग-पर्यवसितः कालान्तरे। न च वाक्यार्थस्येवास्य प्रागेव वे।धितत्वात् पर्य्यवसितमिति वाच्यं। गेाः साहस्योप-

खयमि तद्रूपेणेव पुरा ज्ञातः तद्रूपेणाजातेऽव्यवहारस इष्ट एव दिखत त्राह, 'गवयले ह्ययमिति, 'व्युत्पन्नः' ग्रहीतमितिः, 'न गोसादृश्य इति 'व्युत्पन्न इति पूर्विणान्तयः, इति व्यवहाराहिति प्रेषः, 'गवयलखेति सावधारणं, तथाच निमित्तस्य गवयलखेव प्रतीतेरित्यर्थः। 'तदाक्यं' त्रतिदेशवाक्यं 'समयपरिच्छेदपूर्व्वं' गव-यलाविच्छने गवयपदमित्रग्रहजनकं, 'नाजीजनत्' नोत्पादितवान्, तथाचेदं वाक्यं गवयलाविच्छन्ने मित्रज्ञानजनकं भवितिरीच्छ्या नोचारितवानिव्यर्थः, 'परिच्छेत्यति' ज्ञापिय्यति, त्रत्र दृष्टान्तमाह, 'त्रथ्ययनेति, 'कालान्तर इति ग्रहीतवेदाध्ययनानन्तरं, तथाच यथा वेदरामित्वेन ग्रहीतोऽपि श्रङ्गोपाङ्गलेन ग्रहविषयः पश्चान्त-येहापि एकतात्पर्येण प्रयुक्तोऽपि श्रब्दः श्रपरार्थनोधप्रयोजक इति भावः। श्रद्धते, 'न चेति, 'वाक्यार्थस्य' गोसदृग्रे गवयपदवाच्यलस्य, 'पर्यविषतिमिति, श्रक्तिज्ञानिति प्रेषः। सन्धेहादिति, तथाच

<sup>(</sup>१) यदेति ख॰। (२) तदेति ख॰।

लक्षणत्व-निमित्तत्वयोः सन्देशात्, पश्चाद्गवयत्वेऽवगते तर्कलाघवसहकारात् (१) साहस्यस्योपलक्षणत्वे निश्चिते गङ्गायां घोष द्रत्यनेवान्वयवाधा भविष्यतीति चेत्। न। उपलक्षणनिमित्तत्वसन्देहेऽपि या गोसहणः स गवयपद्वाच्य इति सामानाधिकरण्यमावेणान्वयोप-पत्तौ मानान्तरापनीतानपेक्षणात् रक्तारक्तसन्देहे-ऽपि पटेा भवतीति वाक्यवत्, श्वन्यथा पर्यवसितेऽपि

पूर्वे शक्तिज्ञानसक्षवेऽपि गवयले शक्यतावच्छेदकलिश्चयासक्षवान्
दुपिनतेरपेचेति भावः । पुनः शक्तते, 'पश्चादिति गोसदृशे गवयपदवाच्यलज्ञानानन्तरं, 'तर्कलाघवसहकारात्' लाघवरूपतर्कसहकारात्, 'दत्यचेवेति, यथा सुख्यार्थवाधादिसहकारात् गङ्गापदेन
लचणया तीरबोधस्तथाचापीति भावः । गोसदृशो गवयपदवाच्यदति ज्ञानस्य शक्यतावच्छेदकलावगाहिल एव सादृश्चे तदसक्षवेन
मानान्तरेण गवयलोपस्थितरपेचा दत्युक्तज्ञानस्य सादृश्चे शक्यलसामानाधिकरप्यावगाहिलेगोपपत्तो मानान्तरोपनीतगवयलापेचा
नास्तीति समाधत्ते, 'नेत्यादि, श्रव दृष्टान्तमाह, 'रक्तारक्रेत्यादि, 'वाक्यवदिति, यथा तादृशवाक्येन पटे रक्तलसन्देहदशायां रक्तसामानाधिकरप्येन पटे वर्त्तमानप्रागभावप्रतियोगिलावगाहिशाब्दो
जन्यते तथा दत्यर्थः, मानान्तरसहकारे दोषमाह, 'श्रन्थयेति,

<sup>(</sup>१) तर्ने पुरस्कारादिति ख॰।

वाक्य मानान्तरसहकारात् तद्वयवृद्धी वाक्यमेदा-पत्तः। गङ्गायां घेष द्रव्यच तु पदार्थ एवान्वया-याग्य इति युक्तं तन मानान्तरापेक्षणम्। यदि च मतीतसंसर्गवलायातोऽष्यर्थी वाक्यस्यैव तदा वाक्यमेदा-पत्तिः। चय तात्पर्यानुपपत्त्या यष्टीः प्रवेशयेतिकत् तक्षक्षणान्तु गवयपद्यात्पनं प्रति तद्वुद्रेहत्यत्तये विना। वाक्यमान्तेनीतं तच न प्रचतिनिमित्तोपादानं विना।

'पर्यंविषतेऽपि' सभविदिशिष्टान्ययं धिकताकेऽपीत्यर्थः, 'तदन्ययवुद्धीः'
तष्म्यान्ययुद्धियीकारे, 'वाक्यभेदापनिरित गवयी गोसदृश्यः
गवयपद्वाच्य दित समृद्दालम्बनविध्यमकापनिरित्यर्थः, सादृश्यभानेऽपि साधकाभावादिति भावः। बनु गङ्गायां घोष दत्यचापि
श्रम्ययानुपपनिज्ञानादिसद्दकतलचणाज्ञानद्दपमानाम्नरापेचणे वाक्यभेदापनिरित्यत श्राह, 'गङ्गायामित्यादि। ननु तदा कीदृश्याक्यस्य वाक्ये भेद दत्यत श्राह, 'यदीति, 'प्रतीनिति प्रतीतस्य संवर्गद्रूपं यद्वसं तद्धीनः प्रतीतसंवर्गघटित दति यावत्। श्रद्धते,
'श्रमेत्यादि, 'तम्बच्या' सदृशपदस्वच्या, 'गवयपद्युत्यमं' गवयपद्युत्यिसं तादृशपदश्रमञ्जानेन्दं प्रतीति थावत्, 'तद्वुद्धेद्रूपन्यये' गवयपदश्रमिषुद्धेदत्यन्तये, कचित् 'तन्तद्वुद्धियुत्यन्तये'
द्रित याठः तच तस्य तद्वुद्धिमग्यादनाय दत्यर्था बोधःः,
'श्राप्तेन' क्षमादिदीषश्चिन पुरुषेण, 'तच' तद्वुद्धिसग्यादनञ्च,

<sup>(</sup>१) तत्तरन्ययबुद्धाविति ख॰। (२) तद्यु

<sup>(</sup>२) तद्युत्मत्तये इति ख॰।

न च गोसाइक्षं तथेतिनात्पर्यतो गोसाइक्षपदेन गोसमानाधिकरणं गवयत्ममुपलिक्षतं कल्पाते न तु यथा धूमोऽस्तीत्यच वही तात्पर्यमनुमानेन निर्वष्ठ-तीति न लक्षणा। न चाच प्रमाणान्तरमस्तीति येन तिवर्वाद्यं, उपमानस्यासिक्वः, अन्यथान्योत्याअ-यात्। न च वाक्ये न लक्षणा तस्याः पद्धर्मत्वादिति वाच्यं। स्कपद स्व लक्षणा पदान्तरन्तु नियासक-मित्यस्य वक्ष्यमाणत्वात् । अथ गवयत्वेन लक्षणया

'तथा' प्रदित्तिनिमन्तं, 'इतितात्पर्थतः' इत्याकारतात्पर्यज्ञानतः, 'कस्यत इत्यचान्तिमिदं। नतु सदृग्रपद्वचणयैव सादृष्टी-पवितगवयलोपस्थितिः प्रमाणान्तरेण तत्र तात्पर्थनिविद्येण वचणाया त्रयोगादित्यत त्राह, 'न त्विति, 'कचणेत्यचान्त्रयः, 'इत्यचिति वज्ञार्थिनामितिजिज्ञासावाक्ये, 'कचणा' धूमपदस्थ वचणा। 'त्रच' त्रतिदेशवाक्यस्थले, 'प्रमाणान्तरं' गवयले शक्यता-वच्छेदकलसाधकं एतद्दाक्यानिरिकं प्रमाणं। ननूपमानमेव तद-स्तीत्यत त्राह, 'वपमानस्थिति, 'त्रसिद्धेः' तादृशशाब्दात् पूर्वमिदिहेः, 'त्रन्यया' तादृशकोधे उपमानस्थिति, 'त्रसिद्धेः' तादृशशाब्दात् पूर्वमिदिहेः, स्तरापेचणादिति भावः। नतु वाक्ये कचणाविरहात्तादृशाशद्वित नावतरतीत्याह, 'न चेति, 'तस्याः' चचणायाः, 'एकपद एव' वाक्यस्विकत्रेकपद एव, 'वच्छमाणलात्' स्वमणावित्यादिः। सदृश्व-

<sup>(</sup>१) वक्तव्यत्वादिति ख॰।

तदुपिश्यताविष व्यक्तिवाच्यता न द्वायेत तच्छव्दादिति (१) विशिष्टवाच्यतायाहकमानान्तरमवश्यं स्तीकरणीयम्। न च यित्रष्ठो धर्मी यत्पद्वाच्यः सोऽपि
तद्याच्य इति नियमः, जातिपदे व्यभिचारादिति चेत्,
न, प्रवृत्तिनिमित्तवदाच्यववोधतात्पर्यकत्वेन ज्ञातातिदेशवाक्ये गवयत्विविशिष्टव्यक्तेरेव सक्षणातः। अय
यदि गवयत्वे साक्षात् तात्पर्यं गोसहश्रपदस्य यहीतं
तदा सक्षणा, न च साक्षात् तात्पर्यं मवधृतम्, अन्यया
धूमोऽस्तीत्यचापि साम्यादिति चेत्। न। उपस्थापकान्तराभावे तात्पर्यस्थैव साक्षात् तात्पर्यं रूपत्वात्,
न चोपमानमेव तथा, अन्योन्याश्रयात्।

पदस्य सादृष्णोपलचितगवयलमाचे लचणा दति आन्या गद्भते, 'त्र्रथेत्यादि, 'लचणातः' लचणास्त्रीकारात्। गद्भते, 'त्र्रथेति, 'स्राचेति, 'साचादिति मानान्तरसहक्तमित्यर्थः, 'गोसदृष्णपदस्थेति सप्तमी-तत्पुरुषसमासात् तद्घटकसदृष्णपदस्थेत्यर्थः, 'तदा लचणेति, साचान्तात्पर्य्यज्ञानस्थेव लचणावीजलमित्यभिप्रायेणेदं। साचान्तात्पर्य-ज्ञानस्य तदवीजले दोषमाह, 'त्रन्यथेति, 'साम्यादिति, सा-चात्तात्पर्यादिमन्तस्थाविष्णेषादिति भावः। 'तात्पर्यंद्भपलादिति, धूमोऽस्तीत्यवातुमानमेव वज्ञ्यपस्थापकमस्तीति भावः। सामाधन्ते,

<sup>(</sup>१) प्राव्दादितीति ख॰।

मैवं, यच प्रवृत्तिनिमित्तविषयबोधने न तात्पर्यं योगोसहमः स गवयमञ्दवाचा इति खरूपाखानमाचं तचाष्युक्तसामग्रीतः ससयपरिच्छित्तिभेवत्येव। न च तच खुत्यित्सुख्यत्यत्तये प्रवृत्तिनिमित्तविशेषे तात्पर्यं यदनुपपत्तिर्श्वश्वावीजं स्यात्। अपि च, धिक् कर-भमतिदीर्घग्रीविमत्यादिवाकास्य कर्भनिन्दातात्पर्यं-कस्य प्रवृत्तिनिमित्तपरत्वाभावेऽपि ताहशपिएडमन्-भवतः सार्तश्च वाकार्थमयं कर्भशब्दवाच्य इति भवति मतिः। न च तच प्रवृत्तिनिमित्तविश्रेषे तात्प-र्थ्यमस्ति लघ्यणाया वीजं, निन्दापरत्वात्। किच सर्व्वान्वयानुपपत्तिरेव लक्षणावीजं यष्टीः प्रवेशये-त्यादाविप प्रकर्णादिना पुरस्कारादिप्रयोजनकातं प्रवे-भ्रानस्यावगतं ताहभे च प्रवेभनादौ यध्यादेरनन्वयात्

<sup>&#</sup>x27;मैविमिति, 'खचणावीजं खादिति, तथाच तचैव गवयले प्रकातावच्छे-दक्तलग्रहार्थमवश्यसुपमानापेचेति भावः। नतु तादृग्रतात्पर्थं विना तादृग्रवाक्यमेव न प्रयुच्यते दत्यत श्राह, 'श्रपि चेति। तात्पर्या-तुपपत्तेर्जचणावीजलमेव खण्डयति, 'किञ्चेति, 'श्रनच्यात्' श्रन्यपा-समावात्, तथाचातुपपत्तिरेवेति भावः। नतु यत्र प्रकरणादिश्चानं नास्ति तत्रापि खचणाया श्रावश्यकलेन तात्पर्यानुपपत्तेरेव

तात्पर्यानुपपत्तेर्पि तात्पर्यमज्ञात्वा ज्ञातुमश्रकात्वेन तद्र्धं प्रकरणादेरवश्योपजीव्यत्वात् (१) । अय प्रकर-णादेरननुगमः तात्पर्यव्याघलेन तदनुगमे तात्पर्या-नुपपत्तिरेव तदीजमस्तु खाधवादिति चेत्। न। धूमादिवद्ननुगतस्थापि व्याप्यत्वाविरोधात् । तस्मात् गवयशब्दः क्स्यचिदाचकः शिष्टैः प्रयुक्तत्वादिति सामान्यता निश्चितेऽपि गवयत्वविशिष्टो धम्मी गवय-पदवाच्य इति लाघवानिसीयम्। तच प्रमाणसहकारि, तदीजलमावस्थकं दत्यत त्राह, 'तात्पर्यानुपपत्तेरपीति, 'तद्धें' तात्पर्यज्ञानार्यं, 'श्रवस्थोपजीव्यलात्' श्रवस्थं प्रयोजकलात्। ग्रङ्कते, 'श्रयेति, 'बाघवादिति, तात्पर्याभाववददत्तिलेन प्रकरणज्ञानस्या-पेचितले तात्पर्यज्ञानस्य नियतपूर्ववर्त्तितायाः क्रप्तलेनानन्यथा-सिद्धलमाचकल्पने लाघवात् प्रकर्णज्ञानस्य इत्ले उभयोरेव क्रस्यवेन गौरवादिति भावः। व्याप्यानुगमस्यानुमित्यनुपयोगि-तया तदनतुगमे चितिवरह इति समाधन्ते, निति, उपसंहरति, 'तसादिति, 'भिष्टेरिति, यद्यपि अपअंग्रग्रब्दखापि भिष्टप्रयोज्य-तथा तत्र व्यभिचारः तथापि बाधुपदलखेव हेत्ले तात्पर्यं, गवयग्रब्दवाच्य इति सामान्यतोनिञ्चयस्य विशेषव्यवहारानुपयोगि-लादिति भावः। 'लाघवादिति गोसादृश्यापेचया गवयले लाघव-मिति लाघवज्ञानादित्यर्थः, 'तच' लाघवच्च, 'प्रमाणमहकारीति

<sup>(</sup>१) तात्पर्थमज्ञाला ज्ञातुमभ्रकालादिति ख॰।

न च तस्यां दशायां प्रमाणान्तरमस्ति, श्रता यत्य-माणसहकारि तत्यमाणान्तरमास्येयम्। श्रथास्वनु-मानं तथाहि गवयश्रव्दो गवयत्वविशिष्टधिर्मावाचकः श्रमति दृत्यन्तरे दृद्धैः प्रयुज्यमानत्वात् गवि गा-शब्दविति चेत्। न। गवयत्वविशिष्टो या धम्मी तस्य वाचकत्वयहेऽपि गवयत्वस्य प्रदृत्तिनिमन्तत्वासिद्धेः। न च शक्तिमज्ञात्वा दृत्त्यन्तरं कापि श्रवधारियतुं शक्यते, सामानाधिकरण्यमाचस्य निमित्तोपन्वश्रण-

वज्जनी हिः, प्रमाणान्तरसहकारं विना लाघवज्ञानस्य ज्ञानानर्जकलादिति भावः। 'तस्यां द्रणायां' लाघवज्ञानकाले, 'प्रमाणान्तरं'
श्वनुमानादिकं, 'यदिति, तस्येत्यादिः, तथाच तदानीं लाघवज्ञानस्य यत्महकारि तत् प्रमाणान्तरं उपमानप्रमाणिमत्यर्थः।
ग्रद्धते, 'श्रयेति, 'श्रमतीत्यादि प्रक्तिश्रमाजन्य-लच्चणायहाजन्य-गवयत्नविश्रिष्टविषयकणाञ्दजनकलादित्यर्थः। नतु गवयत्नविद्धिन्नवाचकत्नभेव साध्यं तदादिपदे तज्ज्ञानस्य पूर्वं सम्भवादत श्राह, 'न
चेति, 'श्रक्यत दति, लच्चणायाः प्रक्तिघटितचिटितलादिति भावः।
नतु गवयत्वविश्रिष्टवाचकत्वं तिन्नष्टभक्तिनिक्ष्पकत्वं तथाच प्रक्तंभे
गवयभानद्गायां पारतन्त्र्येण गवयतस्यापि श्रवच्छेदकतानिक्ष्पकत्वसम्बन्धेन भानात् तच निमित्ततासिद्धः समानाधिकरणयोरेकचापरस्य पारतन्त्र्येण भाने वाधकाभावात् दत्यत श्राह, 'सामानाधि-

<sup>(</sup>१) ऋभियुक्तीशित ख॰।

तासाधारणत्वात्। श्रयं गोसादृश्यस्य प्रवृत्तिनिमिन्त्तायां गौरवावतारे नापमानस्यावतारः । तयाच तर्केण इतराप्रवृत्तिनिमित्तत्वे निश्चिते । गवयपदं गव-यत्वप्रवृत्तिनिमित्तकं इतराप्रवृत्तिनिमित्तकत्वे सति

करण्यमात्रखेति, प्रकेरित्यादि, 'साधारणलात्' समानाधिकरण-लात्, तथाच सामानाधिकरण्यस्य तिन्यामकले सादृष्यस्थापि च तथालापत्तेरतिदेशवाकात्त्रया प्रतीतेरिति भावः। दति साम्प-दायिकाः।

वस्तुतस्त नतु प्रिक्तिसामानाधिकर्ण्यमेव निमित्ततासाधकं भिव्यतीत्याप्रद्धा व्यभिचारमाद्द्र, 'सामानाधिकर्ण्यमाच्छेति, 'माचपदेन प्रद्धितविषयताव्यवच्छेदः, 'साधारणलादित्युक्तार्थकं दति तु परमार्थः। प्रद्धिते, 'अयेति, 'गोसादृष्यस्य प्रदृत्तिनिमित्ततायां' तस्य गवयपद्प्रकातावच्छेदकतायां, 'गौरवावतरे' गवयलापेचया गौरवज्ञाने, सप्तम्यर्थः प्रयोजकलं, 'नोपमानस्थावतारः' नोपमान्ज्ञानं, तथाच भवन्मतेऽपि गौरवज्ञानस्य सहकारितमावस्थकं तक्जनकतया उपमानस्थापि नोपयोगितमिति प्रमाणान्तरेण तज्ज्ञानस्यत्ती किसुपमानेन दित गूदाभिष्रायः। ननूपमानं विना कथं तच निमित्तग्रह दत्याकाङ्गायामाद्द, 'तथा चेति, 'तर्केण' लाचवज्ञानरूपतर्केण, 'इतरेति गवयलिभन्ने प्रकातावच्छेदकलाभावे निश्चिते दत्यर्थः। 'इतरेति दत्ररत् प्रदत्तिनिमित्तभिन्नं यस्थेति

<sup>(</sup>१) गोसादृश्वनिमित्ततागौर्वस्थानवतारेख नोपमानस्थाप्यनवतार इति ख॰।

<sup>(</sup>र) तस्य प्रवृत्तिनिमित्तकलेऽवगते इति ख॰।

सप्रष्टित्तिनिमित्तकात् यनैवं तनैविमिति चेत्। न।
तर्कस्यानिश्चायकात्। न चायं तर्को व्याप्तिग्रहमूलको येन विपर्ययानुमानाद्धीसिद्धिः। श्रय गवयपदं सप्रष्टित्तिनिमित्तकमिति सामान्यते। हष्टमेव तर्कसहक्षतं गवयपद्स्येतराप्रष्टितिनिमित्तकालं परिच्छिनित्त न तु मानान्तरं कल्पयित्वा तर्कः सहकारी
कल्पाते इति चेत्। न। इदं सप्रष्टितिनिमित्तकमन्थच
न प्रष्टितिनिमित्तिमित्ति बुद्धाविष गवयत्वप्रष्टित्तिनि-

खुत्पत्तिः, 'सप्रवत्तीत्यादि किञ्चित्रवित्तिनिमत्तकतादित्यर्थः, विशेषयाशौ अन्वयदृष्टान्तासभवेन यतिरेकेण तमाह, 'यन्नेविमिति, 'तर्कखेति लाघवरूपतर्कस्य, 'अनिञ्चायकतात्' सिन्नकर्षप्रमाणादि-भिन्नतेन निञ्चयाप्रयोजकतात् । नन्वेवं धूमोयदीत्यादितर्कस्यापि तथालं स्थादित्यत आह, 'न चायमिति, 'श्रयं' लाघवादिरूपः, 'याशौति, श्रापाद्यापादकयोरित्यादिः, 'श्रयंसिद्धिरिति, तथाच तादृशतर्कस्वैवार्थसाधकतादिति भावः । श्रञ्कते, 'श्रयेति, 'सप्र-यत्तिनिमत्तकं' किञ्चिद्धसीविष्क्रन्नश्रवातकं, 'इतीति दत्यन्तिनिमत्तकं' किञ्चिद्धसीविष्क्रन्नश्रवातकं, 'इतीति दत्यन्तिनिमत्तकं' किञ्चिद्धसीविष्क्रन्नश्रवातकं, 'इतीति दत्यन्तिनिमत्तकं कार्य-कारणिङ्गकत्वाभावात् सामान्यतोदृष्टलं, 'तर्किति लाघवरूपेत्यादिः, 'परिष्क्रिनित्ति' सम्पाद्यति, 'मानान्तरं' उप-मानरूपप्रमाणं, 'सहकारीति तस्वेत्यादिः, 'इदिमिति गवयपद-मित्यर्थः, 'श्रन्यच' गवयलान्यचेत्यर्थः, 'इति बुद्धावपीति इत्या-

मित्तकं गवयपद्मिति मानान्तरं विना अप्रतीतेः अनुमितेकोपकतावच्छेदकमाचप्रकारकत्विनयमात् । अय यथेच्छायां सामान्यते । हप्टेन विश्रेषवाधकसहस्रते नाष्ट्रव्यानाश्रयत्वं (१) प्रतीयते अन्यया विश्रेषवाध-कारिका बुद्धियेतदति वृत्यत्या तादृशमानसोपनीतभानप्रयोजि-कायामनुमितावपीत्यर्थः, अनुमितेस्तद्वासकतासभवेन यथाश्रुता-सङ्गतेरिति साम्यदायिकाः।

वस्त्रतस्तु 'ददं' गवयविमित्यर्थः, 'प्रवित्तिनिमत्तिमत्येव पाठः, सकारयुक्तपाठस्तु प्रामादिकः, तादृश्यपाठस्य प्रामाणिकले 'निमिन्तिति धर्मपरोनिर्देशः, 'दित बुद्धाविप' दितिज्ञानप्रयोज्यानुमिता-पीत्यर्थः, दित तु परमार्थः, 'गवयपदिमितीति 'अप्रतीतेरित्यन प्रतीताविन्तं, 'प्रकारकलेति तथाच किञ्चिदविक्षन्त्रमक्यता-कललेनानुमिताविप खक्ष्पतो गवयलाविक्षन्त्रभित्तिनश्चयार्थमवश्चं प्रमाणान्तरापेचा दिति भावः। नन्त्रात्मिस्द्रौ यथेच्छा द्रव्यसमवेता गुणलादिति सामान्यतोदृष्टानुमानेन प्रत्येकं पृथिव्याद्यसमवेतत्व-निश्चयमद्द्रकतेनाष्ट्रद्रव्यानाश्चितलं प्रतीत्य व्यतिरेक्यनुमानेनात्मसम-वेतलिसद्धिक्षयाचापीत्याशक्तते, 'अथ यथेच्छायामिति, 'विशेष-वाधकेति पृथिव्याद्यक्तेक्रसमवेतलाभाविनश्चायकेत्यर्थः, 'श्रष्टद्रव्याना-श्चावतं श्रष्टद्रव्यानाश्चित्तलभाविनश्चायकेत्यर्थः, 'श्रष्टद्रव्याना-श्चावतं श्रष्टद्रव्यानाश्चित्तलभाविनश्चायकेत्यर्थः, 'श्रष्टद्रव्याना-श्चावतं श्रष्टद्रव्यानाश्चितत्वित्ते, तथाच व्यापकतानवच्छेदकधर्मा-

<sup>(</sup>१) अनुमितेर्थापकतावच्छेदकालप्रकारताकलियमादिति ख॰।

<sup>(</sup>२) विश्रेषवाधकसङ्कतेनान्यद्यास्त्रितत्विमिति ख॰।

कानां द्रव्यव्यतिरेकविषयकत्वेनाष्टद्रव्यानाश्रयत्वं (१) केन ग्राह्मम्। तथाचापि गौरवाख्यतकंसहक्षतसा-मान्यते। दृष्टाद्तिराप्रवृत्तिनिमित्तकत्वे ज्ञाते(१) पश्चात् स व्यतिरेकौ स्यात् कल्प्यप्रमाणान्तरापेश्वया कृप्त-

विक्त्वविधेयताकलमणत्तिनी खीकार्यमिति भावः। 'श्रन्यथा' श्रत्मितेस्त्रथालियमे, 'विग्रेषवाधकानां' पृथिव्यादेकैकसमवेतलाभावातुमापकानां पृथिव्यादिसमवेतलाभावव्यापकाभावप्रतियोगिमनोमाचग्राह्मलवन्तापरामग्रीनामन्वयपरामग्रीनां दति यावत्,
'द्रव्यव्यतिरेकः' द्रव्यसमवेतलव्यतिरेकः, क्रांचन्त्रथेव पाठः, 'विषयकलेनेति हेतुव्यापकतयेत्यादिः, तथाच प्रत्येकसमवेतलाभावलमाचस्य
व्यापकतावच्छेदकतया श्रवगाहिलेन दित पर्व्यवसितं। 'श्रचापि'
गवयपदग्रक्तिग्रहस्थानेऽपि, 'सामान्यतोदृष्टात्' गवयपदं सप्रदित्तनिमित्तकं साधुपदलादित्यनुमानात्, 'ज्ञाते' श्रनुमिते, 'सः' गौरवाख्यस्तकः, 'व्यतिरेकी स्थादिति दत्तरानवच्छित्रभक्ताकां गवयपदं
गवयलावच्छित्रभक्ताकलं विना किञ्चिदवच्छित्रभक्ताकां न
स्थादिति व्यतिरेक्यनुमानप्रयोजकः स्थादित्यर्थः। ननु तादृश्यतकीस्थ
उपमानसङ्कारिलमेव कस्यते किमनुमानसङ्कारिलेन दत्यत-

<sup>(</sup>१) विश्रेषणवाधकानां प्रिथायोक्षेक्षकामात्रयतिरेकविषयकालं जन्यद्या-नाश्रितलमिति ख॰।

<sup>(</sup>२) इतराप्रवित्तिनिमित्तं ज्ञायत इति ख॰।

प्रमाणसहकारित्वस्य युक्तत्वादिति चेत्। न। इच्छाया-मेकैकवाधसहकतापरवाधकैरेव<sup>(१)</sup> तावद्द्रव्यविशिष्ट-वैशिष्ट्याद्ष्टद्रव्यानाश्रयत्वपरिच्छेदात्<sup>(१)</sup> न तु सामा-न्यतादृष्टेन विशेषणद्याः परिच्छिन्येव<sup>(१)</sup> विशिष्ट-वैशिष्ट्यवाधनिकीहात् तर्कानवतारदशायां तस्य परि-

श्राह, 'कच्छप्रमाणान्तरेति, 'युक्तलादिति तथाच प्रमाणान्तरक्त्यने गौरविमिति भावः। दूषयित, 'नेति, 'अपरवाधकैरेवेति पृथिया-दिप्रत्येक्षममवेतलाभावकूटेरेवेत्यर्थः, ताविद्वर्ष्टलमंख्यावत्पृथिया-दिभिर्व्विप्रष्टं पृथियादिनिक्षितं यत्ममवेतलं तस्य वैप्रिष्ठं प्रति-योगिलक्षपं यच एवमूतोऽष्टद्रव्यात्रितलमामान्याभावक्षसानुमिते-दित्यर्थः, एवकार्यवच्छेदं खयमाह, 'न लिति, 'मामान्यतोदृष्टेन' दच्छा न पृथिवीममवेता मनोमाच्याह्यलादित्याद्यनुमानेन, 'विप्रे-षण्दयोः' पृथियाद्येकैकममवेतलाभावकूटाष्टद्रव्यसमवेतलमामान्याभावयोः, 'परिच्छित्येव' ज्ञानेनेव, 'विप्रिष्टेति तावत्समवेतलमामान्याभाववोधनिर्व्यद्यद्यं, तथाच व्यापकतानवच्छेदकक्ष्पेणानु-मितिः कुचापि न स्वीकार्व्यति भावः। नन्वितर्वाधस्यत्ये दवान्वापि व्यापकतानवच्छेदकक्षपेणानुमितिः भवितुमहंतीत्यतोदोषा-न्तरमाह, 'तर्कत्यादि, गौरवास्थतक्षाज्ञानद्यायामित्यर्थः, 'तस्य'

<sup>(</sup>१) रक्तेकबाधसङ्ख्यापरापरवाधकरेवेति ख॰।

<sup>(</sup>२) तावनूपविधियवैधिष्णादन्यनयानाश्रयत्वपरिच्चेदादिति ख॰।

<sup>(</sup>इ) विश्रेषणतयोपस्थियैवेति ख॰।

च्छेदकत्वाच<sup>(१)</sup>। न च व्याप्तिपरिमदं वाकां ये। गे।सहश्रः स गवयपदार्थ इति वाक्यादवगतव्याप्तेरनुमित्युद्या-द्यं<sup>(१)</sup> गवयपदवाच्यो गे।सहश्रत्वात् श्रातिदेशकाला-वगतिपिण्डविद्ति वाच्यं। न हि गे।सहश्रं ज्ञात्वा श्रनेन पृष्टः स किंश्रब्दवाच्यइति, किन्तु सामान्यते।

यापकतानवच्छेदकावच्छित्नस्, 'परिच्छेदकलात्' ऋतुमापकलप्रसङ्गादित्यर्थः, ऋतुमितेर्थापकतावच्छेदकमाचावच्छित्नविधेयताकलस्थानियमादिति भावः। 'तस्थ' ऋतुमानस्थ, 'परिच्छेदकलादिति
व्यापकतानवच्छेदकरूपेणेत्यादिः, तथाच तादृप्रनियमाभावे तर्कस्थासन्तस्थलेऽपि व्यापकतानवच्छेदकरूपेणात्तमितिः स्थादिति भावः।
दत्यपि कश्चित्। प्रद्वते, 'न चेति 'वाच्यमिति परेणान्नयः, 'व्याप्तिपरं' व्याप्तितात्पर्य्यकं, 'ददं' ऋतिदेपात्मकं, तस्य तन्नं स्जुटयति,
'योगोसदृप्र दति, 'श्ववगतव्याप्तेः' पुरुषस्य, 'श्वतित्युद्यादिति, तथाच
तच तात्पर्व्याभावे व्याप्तेरवोधेनातुमितिनं स्थादिति भावः। नतु
सामान्यव्याप्ते गोसादृग्यलस्थातुगतन्ते महिषादौ व्यभिचारः श्वनतुगतने दृष्यानासिद्धिरतो विभेषव्याप्तिमाह, 'श्वयमिति, 'श्वयं' ऋतिदेभकात्वानवगतो गवयः, दृष्टान्तमाह, 'श्वतिदेभेति, दूषयित, 'न
होति, 'हि' यसात्, 'श्वनेन' गोसदृष्णज्ञाचा पुरुषेण, 'पृष्ट दति, प्रश्नाकारमाह, 'स किमिति, 'सः' गोसदृष्णज्ञाचा पुरुषेण, 'पृष्ट दत्याकाङ्का-

<sup>(</sup>१) तस्य तदपरिच्छेदकालाचेति ख॰।

<sup>(</sup>२) व्यवगतव्याप्तिरनुमिनुयादयमिति ख॰।

गवयपदार्थमवगत्य<sup>(१)</sup> स कीहगिति, तथाच यद्योग-प्राथम्याभ्यां तस्यैव व्याप्यत्वं<sup>(१)</sup> ततः किं तेन । त्रथ सक्ष-णपरमिदं<sup>(१)</sup> वाक्यं किंस्क्यकेऽसाविति<sup>(४)</sup> प्रश्नार्थः, एवच्च वाच्य इति प्रयाक्तव्यपर्मसौ<sup>(४)</sup> गवयइति व्यवह-

यामाइ, 'किन्वित, 'गवयपदार्थमिति, तत्वेनेति ग्रेषः, अज्ञातवसुन्नोऽपि पदार्थलेन ज्ञानसभावात् यथा वारणादिपदार्थलेन वारणादिज्ञानमसादिधानां, 'अवगम्येति काचित् पाटः स च प्रामादिकः अगुणे धुटि पञ्चमकोपस्थानुग्रामनिकलात्, 'तथाच' गवयपदार्थल-ज्ञानस्य पूर्वमावश्यकलेन च, 'तस्येव' गवयपदार्थलस्थेव, 'किं तेन' किं सादृश्येन, तथाचोक्तानुमाने दृष्टान्तासिद्धिरिति भावः । ग्रञ्जते, 'अथेति, 'लचणपरं' गवय दति व्यवहारप्रयोजकधर्मतात्पर्यकं, 'दरं' अतिदेशवाक्यं। ननु गवयपदश्यक्यिज्ञासायां तस्य कचणपरले उत्तरलं न सभवति जिज्ञासिताभिधानस्येव तथालादित्यतः प्रश्ना-र्थमणन्यथा करोति, 'किं कच्छ्यकोऽसाविति किंप्रयोज्यव्यवहारवि-पयोऽसावित्यर्थः, 'प्रश्नार्थः' प्रश्नवाक्यार्थः, तथाचोत्तरवाक्यं न विद्र-द्वार्थकमिति भावः। ननूत्तरवाक्ये व्यवहारबोधकपदाभावात् कथं

<sup>(</sup>१) गवयपदार्थमवगम्येति ख॰।

<sup>(</sup>२) यद्योगप्राथमाख्यां तस्यैवार्धलमिति ख॰।

<sup>(</sup>३) बद्धारापरिमदिमिति ख॰।

<sup>(</sup>४) किंजच्चयकोऽसावितीति ख॰।

<sup>(</sup>५) एवच प्रयोक्तयमयमसाविति ख॰।

र्त्तव्यो गांसहणत्वात् यस्तु न तथा नासौ गांसहणः यथा इस्तीति चेत्। न। न हि इस्त्यादीनां विलक्षणत्वे(१) प्रमाणमस्ति, सर्व्वप्रयागस्य दुर्ज्ञयत्वात्(१) कतिपय-

नादृ गार्थकलमित्यत श्राह, वाच्य दतीति उत्तरवाक्यखवाच्य दति-पद्मित्यर्थः, उद्या-विधेयभाववलात् प्रयोज्य-प्रयोजकभावलाभ इति भावः । श्रतएव 'गोसदृग्रलादिति पञ्चमीनिर्देशः । ननु तच तत्प-योजकलं यापकलमेव जनकलादेव्यीधात् तच याप्तिनियतं सा च नास्ति व्यभिचारात् दत्याग्रङ्घ व्यभिचाराभावं दर्भवति, 'चिस्त्तिते, 'न तथा' न गवय इति व्यवहार्विषयः, तत्र दृष्टान्तमाह, 'यथेति, इस्तिनि दयोरेवाभावमत्त्वादिति भावः। दूषयति, न हीति, 'विल-चणले' गवय इति व्यवहाराविषयले, 'प्रमाणमसीति निज्ञासितः प्रकृष्टज्ञानमस्ति, प्रकर्षश्चाप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितलं, तथाच गी-सादृश्याभाववति व्यवहार्विषयल्यसन्देहात् गोसादृश्ये तत्प्रयोजक-लसन्देहासलं तादृशवाक्यादिप न समावतीति भावः। ननु सर्वेषां गवयपद्रयोगे इस्तितात्पर्यंकलाभावादेव तत्र तिसद्धिर्भवियाती-त्यत श्राइ, 'सर्वप्रयोगस्थेति सर्वीषां तत्रयोगे तत्तात्पर्यकला-भावस्य द्रत्यर्थः, 'दुर्ज्ञैयलादिति, विना सार्वेच्यं सर्वेज्ञानासमावा-दिति भावः।

केचित्तु 'प्रमाणपदं यथाश्रुतार्थकां, तथाच प्रमाणाभावादेव तन्द्रानाभाव इति भावः। नतु सर्व्यपयोगेन एतत्साधनीयं इत्यत-

<sup>(</sup>१) विपच्चल इति ख॰। (२) दुर्ज्जीनलादिति ख॰।

व्यवहारस्यानेकान्तिकत्वात्। न च<sup>(२)</sup> कीहक् किंलिङ्गक-इति प्रश्नार्थः, <sup>(२)</sup> न द्यनेन लिङ्गमज्ञात्वा गवयपदस्य वाचकत्वं कस्यचिच्च तद्याप्यत्वं नावगतं, <sup>(२)</sup> येन तद्र्यं प्रश्नः। प्रहित्तिनिमित्तविशेषि जिङ्गे<sup>(२)</sup> प्रश्नः गवयपदं येन

श्राह, 'सर्वप्रयोगस्थित, 'दुर्श्चेयलादिति, तथाच हेत्ज्ञानाभावात् कथं तत्र तिसिद्धिरित्याग्रय द्याज्ञः, तक्मन्दं, साध्याविग्रेषापत्तः। नतु कितपयणनानां प्रयोगे तत्तात्पर्य्यकलाभाविनश्चयादेव तत्र तिसिद्धिरित्यत श्राह, 'कितपयेत्यादि, साध्य-हेलोवेंयधिकरष्य-तिसिद्धिरित्यत श्राह, 'कितपयेत्यादि, साध्य-हेलोवेंयधिकरष्य-तिसिति तु नाग्रञ्जनीयं प्रयोगनिष्टतात्पर्य्याभावस्य खप्रतियोगि-विषयतासम्बन्धेनेव हेत्त्वात्, 'श्रनेकान्तिकलात्' व्यभिचारिलात्। ग्रञ्जते, 'न चेति, 'कीहृक्' दित, उदीच्येतिग्रञ्दोऽनाप्यन्तिः, ग्रञ्जते, 'न चेति, 'कीहृक्' दित, उदीच्येतिग्रञ्दोऽनाप्यन्तिः, 'किंखिङ्गक दित, तथाच किंखिङ्गकप्रश्नार्थो यादृग्नः कीवृगिति-प्रश्नार्थोऽपि तादृग्न दत्यर्थः, दूषयिति, 'न हीति, 'श्रनेन' प्रश्नकली प्रश्चेष, 'खिङ्गं' गवयपदवाच्यलानुमापकं, 'वाचकलं' वाचकता-प्रश्चेष, 'तिज्ञाप्यलं' गवयपदवाच्यलयाप्यलं, 'तद्धें' तञ्जाप्यल-ज्ञानार्थं, 'प्रश्नः', क्रत दिति ग्रेषः, तथाचाितदेग्रवाक्यात् पूर्वे गवये गवयपदवाच्यलस्थेवाज्ञानात्तादृग्रप्रश्न एव न सक्सवतीित भावः।

<sup>(</sup>१) अधिति ख॰।

<sup>(</sup>२) किंतिङ्गमिति प्रश्नार्थ इति ख॰।

<sup>(</sup>३) कस्यचिद्वाचालमवगतमिति ख॰।

<sup>(8)</sup> बाग्र प्रवित्तिनिमित्तिविशेष इति ख॰।

निमित्तेन वर्तते तस्य किं लिङ्गिमित्यर्थः इति चेत्, न हि तदनुमानमेवेत्यनेन<sup>(१)</sup> निश्चितं यत इति स्यात्<sup>(२)</sup>। ज्ञानहेतुमाचप्रश्ने तदिशेषेगोत्तर्मिति चेत्। न।

'तद्यायलमवगतमिति कचित् पाठः, तत्र 'न चीत्यस्य 'प्रश्न दत्यत्र नान्वः, किन्तु 'त्रवगतमित्यन, 'वाचकलमित्युक्तार्थकं,' जिङ्गमज्ञावा' विभेषतो जिङ्गमज्ञाला, 'करुचिचेति किश्चित्यदार्थस्य लित्यर्थः, 'तद्वाप्यविमत्यपुत्रार्थकं, 'श्रवगतं' निश्चितं, तथाच सामान्यधर्मप्रका-र्कज्ञानं विना अवान्तर्धमीप्रकारकिज्ञासानुद्यात्ताद्रग्रप्त एव न समावतीति भावः। 'तद्धं' जिङ्गलावान्तर्धर्मप्रकारकच्चानार्थं, 'प्रश्नः' क्रत इति प्रेष: इत्यर्थ:। प्रक्षते, 'प्रवृत्तिनिमित्तेति गवयपद्रप्रकाता-वच्छेदकानुमापके प्रश्न दत्यर्थः, प्रश्नार्थं साष्टीकरोति, 'येनेत्यादि गंवयपदं यद्धमाविक्तित्रमामातानं तस्थानुमापनं किमित्यर्थः। दूष-यति, 'न हीति, 'निश्चितमिति परेणान्यः, 'तत्' गवयपद्मकाता-वच्छेदकं, 'श्रनुमानमेवेति श्रनुमेयमेवेत्यर्थः, "क्रत्ययुटोऽन्यत्रापीति वचनात् कर्माणि युट्प्रत्ययः, तथाच तत् किञ्चि सिङ्गकानुमितिविषय-इति पर्यवसितं, 'इतीति 'निश्चितेत्यचान्वयः,'श्रनेन' प्रश्नकर्त्ता पुरुषेण, 'यत दति खात्' येन दति प्रश्नः खात्, तथाच सामान्यज्ञाना-भावान विभेषजिज्ञायेति भावः। मङ्गते, 'ज्ञानेति, तथाच गवय-पदवाच्यवज्ञानजनकं किमिति प्रश्नार्थः पर्य्यविषतः, 'तिद्विभेषेण'

<sup>(</sup>१) तदनुमेयमेवेत्यनेनेति ख॰।

<sup>(</sup>२) येन तथा खादिति ख॰।

श्वित्रोषादिन्द्रियसन्तिकर्षमप्युत्तर्येत्, वनं गता द्रश्य-सीति। तसानिमित्तभेदे एवायं प्रश्नः कीहमावयः केन निमित्तेन गवयपदं प्रवर्त्तते, गवयत्वस्य साष्ट्रादुप-दर्शियतुमश्रकात्वात्, पृष्टः स तदुपलक्षकं साहस्यमा-चष्टे, पश्चाच हष्टेऽपि पिग्छेऽतिदेशवाक्यार्थे(१) सारत-

गवयपद्वाच्यवज्ञापकलावान्तरधर्मसादृश्यलप्रकारेण, 'छत्तरं' जिज्ञासाविषयबोधकवाक्यं। दूषयित, 'नेति, 'श्रविभेषात्' ज्ञानजनकलाविभेषात्, 'दिन्द्रयमिक्षष्मेमपीति, दिन्द्रयमिक्षष्टोगवयपद्वाच्यदृश्युत्तरतोऽपि तादृश्यजिज्ञासानिवृत्तेरिति भावः। दिन्द्रयमिनकर्षलेनोत्तरवाक्यस्य पर्य्यवितार्थमाद्द, 'वनिमत्यादि, दृदसुपत्तचणं
सादृश्यस्य तञ्ज्ञानजनकलाभावेन तदाक्यस्थोत्तरलं न सम्भवतीत्यपि
बोधं। उपसंदरित, 'तस्मादिति, 'निमित्तभेदे एव' प्रवृत्तिनिमत्तविभेषण एव, 'प्रश्नोऽयं' कीदृश्यवय दति प्रश्न दृत्यर्थः, प्रश्नार्थं
स्पष्ट्यति, 'क्षेनेत्यादि किंधमाविच्छन्त्रभक्यताकं गवयपदं दति
पर्य्यवित्रार्थः। नतु किमधं सादृश्यमाच्छे दृत्याकाङ्गायामाद्द, 'गवयलस्थेति, 'साचादित्यादि प्रत्यचतो ज्ञापित्तमभक्यलादित्यर्थः, तस्य
तथाले गवयपदं गवयलाविच्छन्त्रभक्यताकमित्येवोत्तरयदिति भावः।
'सः' उत्तरियता, 'तदुपलचकं' गवयलोपलचकं, सादृश्यस्य प्रत्यचतोऽपि दर्भियतं प्रकालं श्रवयवादिसाम्यादिति भावः। 'पश्चाचेति

<sup>(</sup>१) व्यतिदेशावाक्यमिति ख॰।

स्तर्भसहकारात् (१) गवयत्वविशिष्टो धमी गवयश्रव्द-वाच्य इति प्रवृत्तिनिमित्तविशेषपरिच्छितिरूपमान-फलम्। श्रय गौरवेणान्यानिमित्तकत्वे सति सनिमि-त्तकत्वादिति व्यतिरेकिणएव गवयत्वप्रवृत्तिनिमित्त-

श्वितदेशवाकार्थानुभवोत्तरिमत्यर्थः, 'दृष्टेऽपि' श्रयं गोसदृश इति साचात्कारिवश्रयेऽपीत्यर्थः, 'पिष्डे' गवयश्वरीरे, 'स्नरत इति, तादृश्रप्रत्यच्छैवोद्दोधकलादिति भावः। 'तर्कस्हकारात्' गौरवाख्य-तर्कसहकारात्, 'प्रवृत्तिनिमित्तविशेषेति प्रवृत्तिनिमित्ते गवयपद-श्रकातावच्छेदके यो विशेषस्तत्परिच्छित्तिसञ्ज्ञानं, 'स्पमानफलं' श्रतिदेशवाक्यप्रयोजनं।

केचित्तु 'उपमानफ्रलं' उपिमितिरिति व्याच्चते, तस्र माधु, उपमानमनभिधाय तत्मललेनोपिमित्यभिधानामभवात् श्रतिदेश-वाक्यप्रयोजनाभिधानप्रसावे तद्भिधानस्यार्थान्तर्लाच ।

ग्रद्धते, 'त्रयेति, 'गौरवेण' गौरवाखातर्जेण, निश्चितादिति ग्रेषः, 'त्रन्यानिमित्तकले सति' गवयलभिन्नधर्माविच्छित्रप्रतिग्र्यले सति, 'सनिमित्तकलात्' किञ्चिदविच्छन्त्रम्यताकलात्,'द्दित यतिरेकिणः' एतत्त्वच्छपात् यतिरेकयाप्तिविग्रिष्टाङ्केतोरित्यर्थः, तथाच गवयपदस्य गवयलप्रदृत्तिनिमित्तकलं विना श्रन्याप्रदृत्तिनिमित्तकलविग्रिष्ट-सप्रदृत्तिनिमित्तकलं न सम्भवति दति यतिरेकयाप्तेरिति भावः।

<sup>(</sup>१) तर्वसच्चारेगीत ख॰।

कत्वधीरिति चेत्। नं। व्याश्यमूखकतया गौरवस्य<sup>(१)</sup> तिद्वपर्थ्यस्य वा अप्रमाणत्वात् तचाप्रमाणे सहका-रितामाचेण<sup>(१)</sup> अन्यनिमित्तत्वश्रङ्कायां<sup>(१)</sup> कथमुपमान-मिति चेत्। न। गौरवसहक्षते।पमानादेवान्यानिमि-

श्रन्यसहचाराभावेनान्वयवातिग्रहासभावाद्यतिरेकिलानुधावनं। दूप्रयति, 'नेति, 'व्याष्ट्रमूलकतया' श्रापाद्यापादकयोर्व्यातिग्रहानपेचतया, 'गौरवख' गौरवाख्यतर्कख, 'तिदिपर्ययख' प्रवित्तिनिमत्तलविपर्ययख, श्रन्यसिन्निति ग्रेषः, 'श्रप्रमाणलात्' श्रनिश्चायकलात्,
तथाच व्यातिमूलकतर्कखेव निश्चायकलात् गौरवाख्यतर्केणातथाभृतेन श्रन्यसिन् प्रवित्तिनिमत्तलाभावप्रव्यायनासभावादुक्तख हेतलासभाव दति भावः। ग्रङ्कते, 'तचेति, 'तन्न' गौरवाख्यतर्के, 'श्रप्रमाणे' श्रनिश्चायके, सतीति ग्रेषः, 'सहकारितामाचेणेति, तखेव्यादिः,
श्रन्वयश्चाख उपमानमित्यन, 'श्रन्यनिमित्तलग्रङ्कायां' श्रन्यसिन्
प्रवित्तिनिमत्तलग्रङ्कायां, खितायामिति ग्रेषः, 'कथसुपमानं' उपमित्यात्मको गवयले ग्रक्यतावच्छेदकलनिश्चयः कथमित्यर्थः, गौरवाख्यतर्कख किञ्चदनिश्चायकलेन तच्छङ्काया श्रनिवत्तेरिति
भावः। दूषयित, 'नेति, 'परिच्छेदादिति निश्चयादित्यर्थः, तथाच
गौरवस्थानिश्चायकलेऽपि तस्रह्कतोपमानप्रमाणादेव तिश्चया-

<sup>(</sup>१) गौरवग्रहस्रोत ख॰।

<sup>(</sup>२) तक्वपदेश्रपमाणसहकारितामात्रेणेति ख॰।

<sup>(</sup>३) खन्यनिमित्तप्रद्भायामिति ख॰।

त्तकत्वे सित सिनिमित्तकत्वपरिच्छेदात्। श्रस्तु गौरव-सष्टकतात् सिनिमित्तकत्वमानादेव<sup>(१)</sup> गवयत्विनिम-त्तकत्वसिडिः, न चैवं, व्यतिरेक्युच्छेदात्<sup>(२)</sup>। कार्थत्वे पर्य्यवसिते वाधकानन्तरं व्यतिरेक्युद्यात्। यच च

दुक्तग्रद्धानिष्टित्तिरिति भावः । सहकारिलं सामानाधिकर्ण्यमानं न त तच्चन्यजनकलं वाधितलात् । ग्रद्धते, 'ग्रस्लिति 'सिद्धिरिति परेणान्यः, 'सनिमित्तकलमानात्' किञ्चिदवच्छिन्नग्रक्यताकल्रूपान्तुमापकहेतोः, दूषयित, 'न नैविमिति, नर्झ्य हेतुमाह, 'यितरेखु-च्छेदादिति तादृग्रहेतो यितरेक्याप्यसभवात्, तस्य गवयला-विद्धन्नग्रक्यताकलय्यभिचारादिति भावः । नन्नेवं चितिः सकर्नृका कार्यलादित्यादाविष सर्गाद्यकालीनञ्चणुकेऽन्यकर्मृकलाभाविनञ्चयेन यितरेकिणा कार्यलेन ईश्वरकर्मृकलं न सिद्धोत दत्याग्रद्धायामाह, 'कार्यल दति, 'पर्यवसिते' विनाग्निभावलादिना तत्र कार्यलेऽनु-मिते सतीत्यर्थः, 'बाधकानन्तरं' श्रन्याकर्मृकल्विश्वयानन्तरं, 'यिति-रेक्युद्यात्' यितरेक्याप्तिग्रहात्, तथाच प्रकृते हेतुघटकान्या-निमित्तकलासिञ्चा हेतुरेव पूर्वमसिद्ध दिति भावः । यदि च तत्र चित्तिलेन पचता तदा सर्गाद्यकालीनञ्चणुके तिसिद्धिरित्यत श्राह, पिचितलेऽपि घटादौ वाधकं विनापि कथं तिसिद्धिरित्यत श्राह,

<sup>(</sup>१) सनिमित्तकालग्राह्यकमानादेवेति ख॰।

<sup>(</sup>२) व्यतिरेक्युच्चेद इति ख॰।

प्रथमं व्यतिरेकाभावः<sup>(१)</sup> तच कार्य्यत्वादेव फालं<sup>(२)</sup> श्रव्यानिमित्तकत्वं सनिमित्तकत्वच्चेति बुडाविप गव-यत्वनिमित्तकं गवयपदिमिति बुडेरिसडेक्कत्वात्। किच्च श्रव व्यवहारेण प्रवित्तिविशेषे<sup>(१)</sup> पदश्रक्तिग्रहे। न तु तिव्वमित्ते तेनाप्रतिबन्धात्,न गौरवातिव्यास्था-

'यत्र चेति ददानीन्तनचित्यादौ, 'प्रथमं' इतरवाधनिश्चयात् पूर्वे, 'व्यतिरेकाभावः' श्रन्यकर्त्तृकलव्यतिरेकाभावनिश्चयः, 'कार्य्यवादेवेति, 'एवकारेण व्यतिरेकिलव्युदासः, 'फलं' श्रनुमितिः, तत्रान्यव्याप्ति-विभिष्ठकार्य्यलादेवानुमितिरिति भावः । तुष्यतु दुर्ज्ञन इति न्यायेनाइ, 'श्रन्यानिमित्तकलमिति, 'जक्तलादिति, ददं सप्रदत्ति-निमित्तमिति बुद्धावपीत्यादिग्रन्थे दत्यादिः ।

प्रक्तिग्रहो नोपिमत्यात्मकः किन्तु प्रक्तिग्रहानन्तरं प्रकाता-वच्छेदकलग्रह एव तदात्मकः तदेवोपमानफलमित्येकदेशिमतं उपन्यस्य निरस्थित, 'श्रवेति, 'श्रवहारेण' गामानयेत्यादिप्रयोजक-रुद्धवाक्यात् प्रयोज्यरुद्धस्य गवानयनादिना, 'प्रदित्तिविभेषे' व्यक्तिवि-भेषे, 'पद्भित्तग्रहः' पद्विभेषभित्तग्रहः, 'तिन्निमित्ते' तद्यक्तिव्यावर्त्तके, 'प्रक्तिग्रह दित पूर्वणान्यः, 'तेनाप्रतिबन्धात्' 'तेन' तिन्निमित्तेन, तत्र प्रक्तिग्रहाप्रतिबन्धात्, यक्तौ प्रक्तिभानस्य निमित्ते प्रक्तिभाना-

<sup>(</sup>१) बाधकालाभ इति ख॰।

<sup>(</sup>२) तच कार्य्यतादेव मर्ल नेति ख॰।

<sup>(</sup>इ) प्रवृत्तिविषये इति ख॰।

दिनेतरिनरासे<sup>(१)</sup> गोत्वार्देनिमित्तत्वयहः, गौरवादे-रतर्कत्वात्<sup>(२)</sup> श्रप्रमाणत्वाच । तस्मात् व्यक्तौ शक्तियह-एव जाघवादिसाहित्येन इतरानिमित्तकत्वे सित<sup>(१)</sup> गोत्वादिनिमित्तकत्वमवधारयति । सर्वेच तदेवे।प-

नियतलादिति भावः। नैयायिकाभिमतं यत्ति चिराकरोति, 'नेति, यिक्तिप्रक्तिण्य एव दित प्रेषः, 'दतर निरासे' गोलेतरानिमिन्तकाल एव दित प्रेषः, 'दतर निरासे' गोलेतरानिमिन्तकाल एव दित प्रेषः, 'दतर निरासे' गोलेतरानिमिन्तकाल नियये, तच हेतः 'गोरवातियाष्ट्रादिनित गोरूपतञ्चित्तिणा हेत्याख्यतर्केण द्रयाल-प्रमेथलादावितप्रमञ्जेनाश्वलादावादिपदोपान्तासामानाधिकरण्येन तिकरास दित भावः। 'गोलादेरित्यादिना गवयलादिपरिग्रहः, 'निमित्तलग्रहः' प्रकातावच्छेदकलग्रहः, नञ्चे हेतुमाह, 'गौरवादेरिति, 'श्रतकेलात्' श्रापत्तिलावच्छिकाप्रयोन्जकाल, श्रादिना श्रतियाष्ट्रसामानाधिकरण्यपरिग्रहः। ननु तेषामतकेलेऽपि दतरिनरासकलमस्थेव दत्यत श्राह, 'श्रप्रमाणलान्चेति श्रानिश्चायकलाचेत्यर्थः, तथाच तेषां कुतस्तिश्चायकलिमिति भावः। उपसंहरित, 'तस्मादिति, 'प्रक्तिग्रह एवेति व्यवहारादिना यक्ती प्रक्तिग्रहे सत्येव दत्यर्थः, 'लाघवादिसाहित्येन' लाघवादीनां साहित्यं यचेति व्यत्पत्ता लाघवादिसहितेनेत्यर्थः, 'श्रादिना गौरवातिप्रमङ्गासामानाधिकरण्यपरिग्रहः, 'श्रवधारयतीति, तथाच

<sup>(</sup>१) न च गौरवादिवाायादिनेतरनिरासेनेति ख॰।

<sup>(</sup>२) गौरवादेखन्त्रलादिति ख॰।

<sup>(</sup>३) जाघवादिसच्च क्रतो उन्यतर निमित्तकले सतौति ख॰।

मानपासिति किञ्चित्, तन्न, श्रितिग्राह्कमेव साध-वादिसहस्रतं निमित्तमप्यवधारयति, यथा खित्यादी कर्तुरेकताम् (१)। अथैवं भिन्नकर्त्वेषु साधवात् कार्य-

बाघवादिमहितेनोपमानरूपप्रमाणेन जनः श्रवधारयतीत्यर्थः। 'सर्वच' गवि गवयादौ, 'तदेव' तादृशावधार्णमेव, 'खपमानफलं' उपमानप्रमाणपाचिमत्यर्थः, तथाचौपमानस्य न व्यक्तिप्रक्तियाद्दकलं "प्रक्तिग्रहं व्याकरणोपमानेत्यादिप्राचीनप्रवादस्य प्रकातावच्छेदकल-रूपप्रक्रियाइकातयैवीपपत्तिरिति भावः। दृषयति, 'तन्नेति, 'प्रक्रि-ग्राइकमेव' व्यक्तिग्रक्तिग्राहकमेव, 'खाघवादीत्यादिना गौरवाति-प्रसङ्गासामानाधिकर खपरिग्रहः, 'निसित्तमपि' गवयलादिकमपी-त्यर्थः, त्रादिना चितिपरिग्रहः, 'त्रवधारचित' प्रकालेन निसाय-यति, तथाच प्रयोज्यदृद्धयवसारादिना प्रक्तिग्रहासमावेन तदर्थ-सुपमानमपेचितं तदेव निमित्तखापि प्रक्तिग्राहकं श्रन्यथा गव-यादिसामान्ये प्रक्तिग्रहासम्भवतादवस्थापत्तेरिति भावः। न च धवहारादिना प्रतिग्रहकाले कथं निमित्ते न तद्ग्रह इति वाच्यं। यक्तव्यक्तेर्ववहाराविषयलेन गवयलादेरतिप्रसक्तलसन्देहेन गौरवा-दितकांभावेन च तदानीं तच तत्यन्देहेन निश्चयाभावात् । नतु व्यक्तिग्रक्तिग्रहकाल एव तच ग्रक्तिग्रह इति तु राज्ञामाज्ञावत प्रतिभातीति प्रद्धायां दृष्टान्तमाह, 'यथेत्यादि, 'चित्यादी' चिति-लेन पचीस्रते सर्गाद्यकाचीनञ्जणुकादी, 'कर्त्तुरेकतां' तादृप्रचिति-

<sup>(</sup>१) तद्यचेति देवोपमानमितीति ख॰।

<sup>(</sup>र) चित्यादी कर्ट्याइकं कर्तुरेकतामिति ख॰।

मेककर्तां बेाधयेत् बेाधयत्येव<sup>(१)</sup> पश्चाद्वाधकेन त्यज्यते इति चेत्। न<sup>(१)</sup>। बाधितविषयत्वेनाभासत्वात् श्रल-

कर्त्तुरीश्वरखेकतां, 'त्रवधारयतीतिपूर्व्वणानयः, तथाच यथा चितिः सकर्दका कार्य्यवात् कार्य्योदा दत्यच चितिकर्तुरेकलेन खाघवं दति खाघवादिरूपतर्कमस्क्षतं कर्त्तृवानुमापकप्रमाण्मेव कर्दलानु-मितिद्शायामेव कर्त्तुरेकतामणवधारयति तथाचापीति भावः। श्रन्यथा तत्रापि कार्दलानुमित्यनन्तर्मेव एकताग्रह इति कार्यन रोचयेर्तेलोच्यादित्यभिप्रायः। प्रक्षते, 'त्रथैविमिति, 'एवं' लाघ-वादिसहकतानुमापकस्थैव कर्त्तुरेकताप्रत्यायकले, 'भिन्नकर्त्तृकेषु' कु ला ला दिकर्व केषु घट-पटा दिखिप, 'बाघवात्', 'कार्यं' लाघवादि सहतां कार्येक्पमनुमापकं, 'एककर्हतां', 'बोधयेदिति, तथाच चितिलेन चितिसामान्यसैव पचतया घट-पटादिव्यपि लाघवादि-सहकतकार्यक्षकोत्ता देश्वरकार्वकाविद्धिः सादिति भावः। तचे-ष्टापत्तिमाइ, 'बोधयत्येवेति, मर्व्वकर्त्तुरीश्वरस्य घट-पटाद्किह्ल-मख्येवेति भावः। पुनः ग्रङ्कते, 'पञ्चादिति घट-पटादावेककर्द्यकल-बोधानन्तरं, 'बाधकेन' बाधनिश्चयेन, 'त्यज्यते' श्रप्रामाखग्रहविष-तया ज्ञाप्यते, तथाच घट-पटादेरेककर्दकलं नास्त्रेवेति भावः। दूषयति, 'नेति, 'बाधितविषयलेनेति तादृशानुमितेरित्यादिः, 'श्राभासलात्' उत्तद्देतोराभासतासम्पादकलप्रसङ्गात्, तथाच तेन

<sup>(</sup>१) कार्य्यत्वमेक्कार्टकताच्च कोऽपि बोधयत्वेवेति ख॰।

<sup>(</sup>२) रतत् पूर्वे 'तर्हि सहेतोराभासानुमितिः साध्याव्यभिचाराद्यभावा-दिति चेत्' इत्यधिकः पाठः खचिहितपुक्तके वर्त्तते ।

घुनि लघुज्ञानस्य (१) अयथार्थत्वेन तज्जन्यानुमितेरा-भासत्वाच । न चार्पामितिरेव इतर्ब्युत्यितः (१) अन्यथा तद्निरुक्तेरिति वाच्यं। ब्युत्यत्तेः शब्दमहकारित्वे

हेतुना सर्गाद्यकालीनद्यणुकादावपि तिसिद्धिकं स्थादिति भावः। ननु घटः सुनानकर्वको घटलादित्यादावपि नाघवादेककर्वकल-सिद्धिः स्वादित्यत त्राह, 'त्रलघुनीति, 'लिघिति धर्मापरोनिर्देगः, कचित्तयैव पाटः, लघुलज्ञानस्रोत्यर्थः, 'त्रययार्थलेन' समलेन, 'तन्त्र-न्यानुमितेः' भ्रमात्मकलाघवज्ञानजन्यानुमितेः, 'त्राभासलात्' भ्रम-लात्, भ्रमजन्यानुमितेः प्रमालासभवादिति भावः। तथाच भ्रमख वस्त्रमाधकलात् कुलालादेवैकलसिद्धिरिति भावः। दद्च "तुखतु दुर्ज्जन दति न्यायेनोत्तं। वस्तुतस्तु यथार्थलाघवज्ञानस्वैवानुमितिहेतु-लोकावयक्तदोषवारणसम्भव दति। ग्रङ्कते, 'न चेति 'वाच्यमिति परेणान्वयः, 'इतरव्युत्पत्तः' प्रक्तिज्ञानात्मकतया प्रव्दसहकारिणी, स्वादिति प्रेषः, 'म्रन्यथा' तस्वा म्रतयाले, 'तदनिस्केरिति, तथा चोपमितिलेन प्रक्तिज्ञानस्य हेतुता स्थादिति पर्यवसितापत्तिरिति भावः। दूषयति, 'युत्पत्तेरिति ग्रक्तिज्ञानसः, 'ग्रब्द्महकारिले' तत्त्वेन द्रत्यादिः, 'मानान्तर्ले' प्रमाणान्तराधीनशक्तिज्ञानसत्त्वे, 'बाघातात्' उपिमतेरसत्त्वात्, तथाचोपिमतिलेन प्रतिज्ञानस्य ग्राब्द्हेतुले व्यभिचारादिति भावः। नतु यचोपमित्यात्मकग्रित-

<sup>(</sup>१) नपुलज्ञानस्वेति ख॰।

<sup>(</sup>२) ज्युत्पपत्तिरिति ख॰।

मानान्तरत्वे<sup>(१)</sup> व्याघातात् । व्युत्पत्तिसु यां बुह्मिा-साद्य पदार्थविश्रेषवेाधः<sup>(१)</sup> सा ।

अन्ये तु यत्तदादिपदानामनुगतैकरूपाभावेनैकचैव शक्तिप्रहादन्यचापीति पदान्तरव्यवहारः पदान्तर-

ज्ञानसहकारेण गवयादिपदात् ग्राब्दबोधः तच तस्या व्युत्पत्तित्वमव्याहतमेव दत्यत श्राह, 'व्युत्पत्तिस्त्विति, 'यां' यद्धमीविक्किन्नां,
'श्रामाद्य' श्रमाद्येव, 'पदार्थिविग्रेषवोधः', 'वेति' तचेति ग्रेषः, 'मा'
व्युत्पत्तिः, तथाच ग्रब्दजन्यतावच्छेदकाविक्किन्नजनकस्थेव ग्रब्दमहकारितया व्यक्तिविग्रेषे तस्या श्रपेचितलेऽपि न ग्रब्दमहकारिलं
तेन रूपेण ग्राब्दलाविक्किनाहेतुलादिति भावः।

जपमाणप्रमाणं खण्डयतां मतसुपन्यस्य दूषयति, 'त्रन्ये लिति, 'यत्तदादीत्यादिपदात् सर्वनामान्तरपरिग्रहः, 'पदानामिति 'ग्रक्ति-ग्रहादितिपरेणान्तयः, 'त्रनुगतैकक्षपाभावेन' सक्त साधारणैक धर्मा-भावेन, 'एकचैव' एक धर्मिष्णेव, 'त्रन्यचापि' त्रन्यसिन्नपि धर्मिणि, 'दतीति एवमित्यर्थः, कचित्तथेति पाठः, तत्र पूर्वं यथेति पूर्णी-यमिति विग्रेषः, 'पदान्तरेति गवयादिपदाधीनव्यवहार दत्यर्थः, तथाच व्यवहारादिकसिन् गवये प्रक्तिग्रहेऽपि गवयान्तरे गवयपद-व्यवहारो भवित्यम्हेतीति भावः। ननु व्यक्तन्तरे पदान्तर्ग्राक्तग्रहा-

<sup>(</sup>१) ग्रब्दसहकारिलेन मानान्तरलेनेति ख॰।

<sup>(</sup>२) पदार्थवोध इति ख॰।

वैधसीगत्, न प्रमाणान्तरसुपमानमिति, तन्न (१), बुडिस्थतादिनापचस्रणेन साधारणेन प्रक्तियहात् बुडिविप्रेषादेव विशेषपर्यवसानं तथैव व्यवहारात्

देव व्यवहार इति तटखाग्रङ्गायामा ह, 'पदान्तरवैधर्मीदिति तत्प-द्ख अन्यादृग्रपद्वाभावात् तत्पदाधीनव्यवहार्खान्यपद्गतिग्रहा-धीनलसात्यन्तमसभावितलादिति भावः। उपसंहरति, 'न प्रमाणा-नार्मिति प्रत्यचानुमान-प्रब्द्भिन्नप्रमाण्मित्यर्थः, न चैवं सिद्धा-चिद्भियाचातः, प्रत्यचादिचयलयाणं प्रमाणलमित्यच तात्पर्यात्। दृष्टान्तेवषम्यसुद्भाय दूषयति, 'तनेत्यादि, 'वृद्धिखवादिनेति वृद्धि-विषयलात्मकोपलचणेन इत्यर्थः, 'साधारणेन' घटल-पटलादिसकल-धर्ममाधारणेनेतार्थः, 'बुद्धिविग्रेषादेवेति तद्धर्माविक्ने दत्यादिः, 'बुद्धिविश्रेषादेव' बुद्धिखबज्ञानादेव, 'पर्य्यवसानं' तद्धमीविच्ने प्रक्तिज्ञानं, 'तथैव' तेन रूपेणैव, 'खवहारात्' तत्पदाधीनखवहा-रात्, 'त्रम्यया' तद्र्पेण यत्तदादिपदानां प्रक्राक्तस्पने, 'मानान्तरे-ऽपि' उपमानखीकारेऽपि, 'दोषः' श्रन्यधर्मिणि तदादिपदाधीन-व्यवहारासमावरूपो दोषः, श्रस्वेवेति ग्रेषः, तथाच यत्तदादिपदानां ताद्र्येण प्रक्तिकल्पनं सर्वमत एव समानं गवयादिपदानानु न तथा दति दृष्टान्तवैषम्यमिति भावः। त्रनुगतरूपेण यस्य ज्ञानं तचैव ग्रातिग्रह इति नियमात् कथमन्यच ग्रातिग्रह द्रायत स्राह,

<sup>(</sup>१) अन्यचापि प्रब्दखखवहार इति पदान्तरवैधमीगदसु मानान्तर-मुपमानमिति चेन्नेति ख॰।

अन्यथा मानान्तरेऽपि देाषः। न ह्यनुगतरूपप्रतीता-वेव तच शक्तिग्रहः।

यतु माचादिपदानां जनकास्त्रीत्वादिना शक्तिग्रहे कथं मैचमाचादिलाभः। न च समिभव्याहारिवश्रेषा-दिति वाच्यं। पदार्थो हि पदार्थान्तरमन्वेति, जनक-स्त्रीत्वच्च न तथेति (१) कथं मैचादिना जनकात्वान्वय-इति मानान्तरमिति, तन्न, जनकात्वस्य जन्यसापेष्टर-प हीत्यादि। वस्तुतस्तु उपमानस्त्र प्रमाणले तदादिपदशक्तिग्रहे सक्तव्यक्तिभानार्थं मानान्तरं स्वीक्रियतामित्यत श्राह, 'श्रन्थं-त्यादि, 'दोषः' श्रनुगतधर्माभावे धर्मभेदेनानन्तशक्तिकस्पदोषः। नन् यद्यक्तौ श्रनुगतस्त्पप्रतीतिस्त्रवेव शक्तिग्रहिनयमात् कथमन्यच शक्तिग्रह दत्यत श्राह, 'न हीति 'श्रनुगतस्त्पप्रतीतावेवेति श्रनुगतस्त्पस्त्र प्रतीतिः यच दित युत्पत्त्या तादृशस्त्रक्षित्वाभः, 'शक्तिग्रह-दित, मानाभावादिति भाव दित परमार्थः।

मानान्तराखीकारे दोषमाग्रङ्कते 'यन्तिति, विद्वान्तमाग्रङ्घ निषेधित, 'न चेति 'वाच्यमिति परेणान्वयः, 'ममभिव्याहारवि-ग्रेषात्' मैचादिपद्यमभिव्याहारात्, 'पदार्थान्तरमिति सावधारणं पदार्थान्तरमेवान्वेतीत्यर्थः, 'न तथा' न पदार्थः, किन्तु पदार्थता-वच्छेदकमिति ग्रेषः, 'मानान्तरमिति स्वीकार्थमिति ग्रेषः। व्युत्पत्तिवेचित्यात् सापेचपदार्थस्य पदार्थान्तरैकदेगे त्रन्वचस्वीकारः सक्तवतान्तिकसमात इति समाधन्ते, 'तन्नेति, 'योग्यवादीत्यादिना

<sup>(</sup>१) जनकस्त्रीत्वच तथेतीति ख॰।

त्वेन<sup>(१)</sup> याग्यत्वादिना मैचेणान्ययात्। सक्षणन्तु उप-मितिकरणत्वम्। उपमितित्वच्च जातिः। न चासिडिः, कारणविश्रेषे कार्य्यवैाजात्यमावश्यकमिति<sup>(२)</sup> कारण-यञ्जत्वात्<sup>(१)</sup>। यदा नियतधर्मसमानाधिकरणशब्द-

श्राकाङ्गादिपरिग्रहः, तथाच किंसर्थं केवलजनकभानार्थं प्रमाणा-न्तरस्वीकार इति भावः। एतावता जरक्वेयायिकमतं संदृष्य स्वय-सुपमानादि जनणमिधन्ते, 'जनणन्विति, 'उपमितिकरणलमिति उपमितिलघटितधर्माविक्किन्नकार्य्यतानिक्षितकरणलसित्यर्थः, त्रतः सादृश्यविभिष्टप्रत्यचस्य उपिमितिकरणस्य केवलोपिमितिलाविक्तिनं प्रताहेत्वेऽपि न चितिः, श्रतिदेशवाक्यार्थस्य तिरूपयापारे श्रति-व्याप्तिवारणाय कारणलमपहाय करणलनिवेशः, करणलन् खरूप-सम्बन्धविश्रेषः तज्जनकव्यापारजनकत्वं वा । उपमितिनिरूपणस्यापि प्रतिज्ञातलात् उपमानलचणस्य तद्दटितलाच उपमितिलचणमप्याच, 'उपमितिलमिति। तज्जातेर जिङ्गलमा ग्रङ्य निषेधति, 'न चेति, 'ऋषिद्धिरिति तादृग्रजातेरित्यादिः, 'कारणविग्रेषे' कारणवैलचण्छे, 'त्रावध्यकमिति, न चेत् कार्य्य-कार्णकत्यनमेव न सम्भवतीति भावः। 'कार्णचङ्गलात्' कार्णविग्रेषप्रमाणकलात्। ननुका उपमिति-रित्युपिमतिलावान्तरधर्माप्रकारकिज्ञासायाः तेन रूपेण तदिभ-

<sup>(</sup>१) जनकस्य जन्यापेच्यत्वेनेति ख॰।

<sup>(</sup>२) कार्यवैजात्यमप्रयुक्तमितीति ख॰।

<sup>(</sup>३) कारणविशेषयञ्जालादिति ख॰।

## प्रश्तिनिमित्तज्ञानमुपमितिः (१) प्रकारतया श्रब्द-शिक्तिविषयत्वं निमित्तत्वम् (१) । श्रयहीतसमयकसंज्ञया

धानेनानिवृत्तेः तदवान्तरत्वस्य तद्भेदगर्भत्वात् कयमन्यया श्रनु-सितिबचणमयनुमितिलमिति नोतं दत्यत आह, 'यदेति, 'निय-तेति नियता ये धन्धीः साधमर्य-वैधनर्यक्षाः तेषां प्रत्येकसमानाधि-करणं यद्गवयव-करभवादिकं तिसान् किञ्चिच्चव्दप्रविनिमित्त-लज्ञानिमत्यर्थः, नियतवस्थानुगतस्थाभावात् खनियतेति वक्तवं, स्वं ताद्रशज्ञानविश्रेथलेनाभिमतं गवथलादि, तच न खाभाववद्वित्तलं खाअवभिकारित्तलं वा पदार्थी वन्तु प्रन्दवाचा दत्युपिनती धनी म्राक्यपदवाच्य दत्युपिमतौ चाव्याष्ट्रापन्तेः पदार्थलस्य नेवलानिध-लात वृत्त्यनियामकसम्बन्धस्याभावप्रतियोगितानवच्छेदकलाच, पद-वाच्य द्रत्य्पिमतौ गवधलनिष्ठविषयतायास्त्रधालात्। किन्त् ख-समानाधिकरणभेदप्रतियोगितानवच्छेदकले सति खसामानाधि-कर्णं, उभयन खाधिकर्णलं निमित्ततावच्छेदकताघटकसम्बन्धेन, सामानाधिकर खघटक सम्बन्धेन श्रवक्रेदकलं वृत्तिवस् सम्बन्धभेदनिबन्धनो दोषः। ननु किनाम ग्रब्दप्रवृत्तिनिमन्तल-मिलाकाङ्कायामाइ, 'प्रकारतयेति, अवच्छिललं हतीयार्थः, स च विषयलाच्यी, तथाच गवयो गवयपद्जन्य-गवयलप्रकारकप्राब्द-बोधविषयतावान् भवतु दति नित्यमङ्गेतीयगाब्दप्रकारलावच्छिन-

<sup>(</sup>१) नियतधमीसमानाधिकरणप्रविनिमित्तज्ञानसुपमितिरिति ख॰।

<sup>(</sup>२) भ्रब्दभ्रिताग्रहविषयानिमित्तत्विमिति ख॰।

## वाक्यार्थसामानाधिकर एथेन संज्ञानिमित्तप्रकारताप-रिच्छे दे। वा, कि चिद्वाक्यार्थसामानाधिकर एथेन संज्ञा-

विषयताया गवयले सत्तात् गवयलं गवयप्रब्दप्रदित्तिनिमत्तं एव-मन्यचापि दति भावः । उपमित्यनन्तरोत्पन्नतदाकारकप्रत्यचे प्राब्दे वा तदनुष्यवसाये चातियाप्तिरतो खचणान्तरमाह, 'श्रग्रहीतेत्यादि ।

केचित्तु उत्तलचणस्य खलगर्भवेनाननुगमासचणान्तरमाह, 'श्रग्रहीतेति दत्याद्धः। तन्मन्दं। गवथले प्रवित्तिनिमत्तलपरिच्छेदिका का दत्यादिजिज्ञासाया श्रणननुगमात् जातिघटनयापि
श्रनुगतलसम्भवाच।

'श्रग्रहीतः' श्रनिश्चितः समयो यसासादृशी या मंज्ञा गव-यादिरूपा तस्या यो वाक्यार्थः श्रक्यलं वाक्येनार्था येन इति युत्पत्तेः, तस्यामानाधिकरक्षेन तिद्वश्रेय्यतावच्छेदकलेन, श्रविच्छन्नलं हतीयार्थः, तथाच तदविच्छना या 'मंज्ञानिमिक्तप्रकारता' शब्दशक्यतावच्छेदकप्रकारता, तच्छालिज्ञानिमत्यर्थः, ममानाधि-करक्षविषयतयोरवच्छेद्यावच्छेदकभावस्थौत्सर्गिकलाद्गवयो गवयपद-वाच्य दत्युपिमत्या ग्रहीतश्रक्तिकगवयपदवाच्यलप्रकारकप्रत्यचादौ श्रतियाप्तिवारणायाग्रहीतसमयकलं मंज्ञाविशेषणं। नन् यवहा-रादिना गवयादिपदशक्तिग्रहानन्त्रसेव उपमानात् श्रक्तिग्रहो जायते श्रन्यथा कीदृग्गवयपदवाच्य इति जिज्ञासेव नोदेति, तद्क्तमिथ्यक्तैः, "मङ्केतस्य ग्रहः पूर्वे सद्भस्य व्यवहारतः। पञ्चादे-वोपमानाद्यैः श्रक्तिधीपूर्वकरसीं" दति, तथाचोपमितिमान्नेऽसम्भवः निमित्तप्रकारतापरिच्छेदे। वा<sup>(२)</sup>। गे।विसहभा न गवय द्रत्यचापि परम्परया तच तात्पर्यमस्येवेति सर्वमवदातम्।

इति श्रीमहामहापाध्याय-गङ्गेशविरचिते तत्त्व-चिन्तामणी उपमानाख-तृतीयखण्डं समाप्तम्।

श्रतस्तापरित्यच्य सचणान्तरमाह, 'किञ्चिद्दाक्यार्थित, श्रर्थस्त्रक एव।
नन् जिज्ञासानन्तरं गोविसदृग्रो न गवय दत्यतिदेशवाक्यं प्रयुक्तं
श्रर्थप्रत्येत्र्रयं न गोविसदृग्र दित प्रत्यचस्य उपिमत्यक्तरण्येन
तच्चन्यतादृश्वाक्यार्थस्त्रतेरप्यव्यापारतेन तदनन्तरजाततादृश्वज्ञानेऽतिव्याप्तिः सादृश्यप्रकारकज्ञानस्येव उपिमतिकरण्येन सच्छालस्वीकारासस्थवादित्यत श्राह, 'गोविसदृश्च दित, 'परम्पर्या' गोसादृश्यभावाभावत्वरूपवत्त्तया, 'तच' सादृश्ये, 'तात्पर्यमिति श्रतिदेष्टुरित्यादिः, तथाचातिदेशे पिण्डप्रत्यचे च सादृश्यविषयतायाः
सादृश्यत-तदभावाभावतान्यतर्द्यपाविक्यन्यतेन निवेशात्तस्य सन्द्र्यलिमष्टमेवेति भावः। 'श्रवदातं' निर्माकीश्वतम्।

दित श्रीक्षणकान्तिव्यावागीशभद्वाचार्यविर्चिता उपमानीस्थ-वतीयचिन्तामणिदीपनी समाप्ता॥

<sup>(</sup>१) संज्ञानिभित्तपरिच्छेदो वेति ख॰।

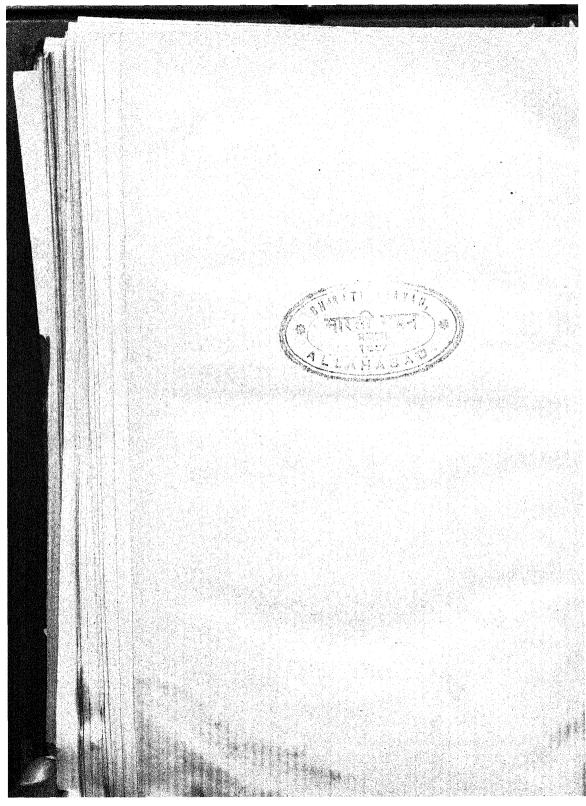

| Prithiráj Rása<br>Ditto     | u, (Text: Part I.)<br>(English) Part                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fasc. I, Part II,<br>II, Fasc. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fasc. 1–5         | @ /6/ each F                             | s.     | 2               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------|-----------------|
| Prákrita Laks               | hanam. (Text) Fas<br>iti, (Text) Vol. I,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | sc. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | <br>1–6; Vol. II                         | <br>I, | 1               |
| Fasc. 1-4 @                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | •••                                      |        | 6               |
| Paráśara, Inst              | itutes of (English                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                          |        | 0               |
|                             | of Apastamba, (T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ext) Fasc. 1-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | @ /6/ eacl        | 1 .                                      |        | 4               |
| * Ditto                     | Látyfyana, (Te                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | xt) Fasc. 2–9 @                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | /6/ each          | ··                                       |        | 3               |
| Ditto                       | Látyáyana, (Te<br>S'ánkháyana, ('                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rext) Vol. 1, Fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | isc. 1-7;         | Vol. 11, Fas                             | c.     |                 |
| way trace                   | 1-4 Vol. 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , Fasc. 1 & 2 @                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | /b/ each          | <br>                                     |        | 4               |
| TTT 4 (1 TT                 | Samhitá, (Text) \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 化双甲基苯二甲基甲基二甲基二                           |        | 10              |
| 1 V, 1-0; V,                | 1–8, @ /6/ each F<br>a Vritti, (Text) F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | asc. 1_4 @ /6/ a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | oob               | •••                                      |        | î               |
| Ditto                       | (English)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toro 1-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 이렇게 하나는 이 사람이 그렇  |                                          |        | 2               |
| *Sankoro Viia               | ya, (Text) Fasc, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | and 3 @ 161 ea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ch .              |                                          |        |                 |
| *Sankhra Pra                | vachana Bháshya,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fasc 3 (Englis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h prefece         | only) .                                  | 200    | ŏ               |
| S'ri Bhashyan               | ı, (Text) Fasc. 1–3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | @ 161 each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                          |        | ĺ               |
| Suśruta Samb                | ı, (Text) Fasc. 1–3<br>itá, (Eng.) Fasc. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | & 2 @ /12/ eac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | historia.         | Bridge States                            | 4      | 1               |
| *Taittieiva Ar              | enva (Text) Fasc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2-11 @ /6/ ear                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ch .              |                                          |        | 3               |
| * Ditto Sam                 | hita (Text) Fasc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9-36 @ /6/ eac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                          |        | 10              |
| Tándya Brahn                | rana, (Text) Easc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1-19 @ /6/ eac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h ·               |                                          |        |                 |
| Tattva Chint                | anya, (Text) Fasc<br>hita, (Text) Fasc.<br>rana, (Text) Fasc.<br>ámani, (Text) Vo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ol. I. Fasc. 1-!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ), Vol. II.       | Fasc. 1-10                               | Э,     |                 |
| Vol. III Ra                 | sc. 1-2. (a) /b/ eacl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TERRETARY AND AND |                                          |        | 7               |
| Approx MA 6 PM CA           | a seek and the seek and the seek as the se | Programme of the second of the |                   |                                          |        | 1               |
| Uvasagadasáo                | , (Sanskrit and Er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | iglish) Fasc. 1-t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (ar   12          |                                          |        | 4               |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                          |        | 5               |
| *Whom Donner                | a Minarth Wal T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fore 2.6. W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A II The          | ic. 1-7, @ /                             | 3/     |                 |
| each Fasc.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • |        | 4               |
| Vishņu Smriti               | , (Text) Fasc. 1-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | @  6  each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                          |        | 0               |
| Vivádaratnák                | ıra, (Text) Fasc. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -7 @ /6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                          |        | . 2             |
| Vrihannáradiy               | 7a Purána, (Text)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fasc. 1-6 @ /6/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                          |        | 2               |
| Vrihat Soayar               | nbhu Puran, Fasç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . J–II′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | •••                                      |        | '0              |
|                             | a, (Text) Fasc. 1–2<br>ara, (Text) Fasc. 1–2<br>ya Purána, (Text)<br>nbhu Puran, Fasc<br>T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ibetan Series.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                          |        |                 |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                          |        |                 |
| rag-oam im                  | S'ià, Fasc. 1–3 @<br>'ol. I, Fasc. 1–5 ; \<br>Inag hkhri S'ià ('                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I Daoii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.70 1/202        |                                          | •      | 3               |
| Proce bried o               | lpag hkhri S'in ('                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tib & Sone \ V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ol T Fron         | 1_4. Tol T                               | ***    | 8               |
| Fasc. 1-2 @                 | . Tan 2 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EID. W DUMB.) Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | on 1, 1 asc.      | 1 7, YUL 1                               | 1.     | 6               |
| C                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                          |        |                 |
|                             | Araoic (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | and Persian S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | eries.            |                                          |        |                 |
| 'Alamgirnáma                | th, with Index, (T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ext) Fasc. 1–13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | @ /6/ each        |                                          |        | 4               |
| Ain-i-Akbari,               | (Text) Fasc. 1-22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | @ 1/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • • • • • • • • • |                                          |        | 22              |
| Ditto _ (                   | (English) Vol. I,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fasc. 1-7, Vol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II, Fasc.         | 1-5, Vol. II                             | Ι.     |                 |
|                             | @ 1/12/ each 🕝 🛴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                          | 100    | 29              |
|                             | with Index, (Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1/ each .         | •••                                      |        | 37              |
| Arabic Biblio               | graphy, by Dr. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sprenger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •••               | •••                                      |        | O_              |
| Badshanamah                 | with Index, (Tex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t) Pasc. L-19 (a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | /6/ each          |                                          | 434    | 7               |
| Oatalogue of                | the Persian Books                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | and Manuscrip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rs m rue r        | ibrary of th                             | 10     | No. of the last |
| Asiatic Soc                 | icty of Bengal. F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | asc. 1 & 2 (0) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | eacn .            | 1 61                                     | v e    | 4               |
|                             | Arabic Technical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rerms, and A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cppenax,          | rasc. 1–21 (                             | œ      | 8.4             |
| 1/each                      | shidi, (Text) Fasc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 1/01/201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •••               |                                          |        | 21              |
| narnang-raas                | , or, Tusy's list of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Charlob Doolea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (moset) ma        | ~1100                                    |        | 14              |
|                             | , or, and a man or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | pity am moore,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kraze) res        | ec. 1—a (0. l.)                          | /12    | o               |
| each<br>Putchini Shar       | n Waqidi, (Text) l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Page 1±0 (2) (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ooeh              |                                          |        | 3<br>3          |
|                             | Azádí, (Text) Fa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                          | 11     | 1               |
| Hoft Asman                  | History of the Per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rsian Mansawi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (Taxt) Res        | ( <del>'1</del>                          |        | ñ               |
| History of the              | Caliphs, (English                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h) Fasc 1-6 @                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12/ each          | Martin III                               |        | 4               |
|                             | Jahángiri, (Text)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                          |        | 1 :             |
|                             | Supplement, (Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                          |        | 38              |
|                             | ara, Vol. I, Fusc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | Vol III, 1∸j                             |        | 7.1             |
| @ /6/ each                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                          |        | ηŏ              |
|                             | ágidí, (Text) Fasc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1-5 @ [6] 690                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h                 |                                          |        | 1               |
| Magházi of W                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                          | 200    | e 11            |
| Magházi of W<br>Muntakhah-h | l-Tawarikh. (Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ) Fasc. 1-15 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | /6/ each          | 300                                      | 7      | 5               |
| Muntakhab-u                 | l-Tawáríkh, (Text<br>sciculi of these wo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ) Fasc. 1–15 @                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | /6/ each          |                                          |        | 5               |